

अभिनव सोपान शहरह-'६३ की अवधि में लिखित सर्वेश्रेष्ठ कविताओं का संकलन

## बच्चन की श्रन्य रचनाएँ

- १. चौंसठ रूसी कविताएँ (अनुवाद) '६४
  - २. चार खेमे चौंसठ खूँ टे '६२
- ३. नष-पुराने मतोखे (निवंध-संग्रह) 'दिर
- ४. त्रिभंगिमा '६१
- ५. कवियों में सौम्य संत (पंत-काव्य समीचा) '६०
- ६. भ्रोयेलो (श्रनुवाद) १५६
- ७. बुद्ध और नाचघर '४८
- द. जन गीता (अनुवाद) '४<del>६</del>
- ६. आरती और अंगारे '५=
- १०. मैकवेथ (अनुवाद) '५७
- ११. धार के इधर-उधर '५७
- १२. प्रणय-पत्रिका '४४
- १३. मिलन यामिनी '५०
- १४. खादी के फूल '४८
- १५. स्त को माला '४८
- १६. बंगाल का काल '४६
- १७. हलाहल '४६
- १८. सतरंगिनी '४५
- १६. ऋाकुल शंतर १४३
- २०. एकांत संगीत १३६
- २१. निशा निमंत्रण १३८
- २२. मधुकलश १३७
- २३. मधुवाला '३६
- २४. मधुशाला '३५
- २५. देवाम की मधुशाला (अनुवाद) २४
- २६. उमर हैवाम की स्वादयों (अनुवाद) १५६
- २७ तेरा हार ('प्रारंभिक रचनाएँ' में सम्मिलित) '३२
- २८. प्रारंभिक रचनाएँ-पहला साग }कविताएँ '४३ २६. प्रारंभिक रचनाएँ-दूसरा माग
- ३०. प्रारंभिक रचनाएँ-तीक्ता माग-कहानियों '४३
- ३१. नेहरू: राजनांतिय जीवन चरित (श्रतुवाद) '६१
- ३२. बच्चन के साथ दशा गर (संचयन) '३४
- ३३. सोपान (संकलन) १५३
- ३४. श्राप्नांनक कांव (७) : वच्चन (संकलन) '६१
- ३४. आज के लोकप्रिय हिंदी कवि : सुमित्रानंदन पंत (संपादित) '६०
- ३६. श्राज के लोकांप्रय हिंदी कवि : बच्चन (चंद्रगुप्त विदालंकार द्वारा संपादित)'६०
- 'मधुरााला' का अंग्रेजी ('५०) और 'रंगाल का काल' का रंगला ('४=) अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

रचनाओं के साथ प्रथम प्रकाशन-तिथि का स्केन है।



3/ 42: 11V

कवि बच्चन द्वारा ग्रपनी सभी काव्य-कृतियों में से चुनी हुई श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन



भूमिका श्री सुमित्रानंदन पंत पहला संस्करण : १६६४



मूल्य : पन्द्रह रूपये

प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली मुद्रक : हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली

ABHINAV SOPAN : BACHCHAN : POETRY

लपु से लघुतम कौन, — नहीं यदि हों हम खोटे, वही हमारे लिए वडे हमसे जो छोटे। 'नकुल'— सियारामशारण गुप्त

हिन्दी-काव्य परिवार के अपने चार अनुजों

दिनकर

श्रज्ञेय

नरेन्द्र

ग्रीर ग्रंचल को

जिन्होंने क्रमशः छायावादी कुंहासे को किरण, भावुकता को वौद्धिकता, काल्पनिकता को अनुभूति तथा रहस्यमयता को मांसलता दी

श्रौर श्रनुजा सुमित्राकुमारी को

जिन्होंने ग्रपनी कविता से बढ़कर ग्रपने पुत्र-पुत्रवधू, पुत्री-जामाता के रूप में हमें चार नये कवि दिए— ग्रजित-स्नेह, कीर्ति-स्रोंकार





## अपने पाठकों से

'सोपान' के नाम से आपं अपरिचित नहीं हैं। यह १६२६-'५० की अविध में लिखी मेरी कविताओं में से, मेरी दृष्टि में, सर्वेश्रेष्ठ रचनाओं का चयन था जो १६५३ में प्रकाशित हुआ था।

'ग्रभिनव सोपान' में इघर १३ वर्षों में लिखी कविताओं में से उसी दृष्टि से चयन करके रचनाएँ जोड़ दी गई हैं। साथ ही पिछले 'सोपान' के रूप में भी बहुत-कुछ परिवर्तन-परिवर्षन किया गया है।

इस प्रकार इस संकलन का 'अभिनव सोपान' नाम सार्थक प्रतीत होगा।

चयन में मैंने अपनी कविता के एकाधिक जागरूक प्रेमियों से सलाह जरूर ली है, पर पसंद का ग्रन्तिम उत्तरदायित्व मेरे ही ऊंपर है। विशेष ग्राभारी हूँ मैं अपने दो शिष्यों, सत्येन्द्र ग्रीर श्रोंकार का, जिन्होंने इस संकलन के तैयार करने में मुफी सिक्रिय रूप से सहायता दी।

'श्रभिनव सोपान' की सबसे बड़ी नवीनता है 'सोपान पर से' शीर्षक से श्री सुमित्रानंदन पंत की भूमिका। इसके लिए मैं उनका हृदय से श्रामारी हूँ, हालांकि वे सोचते हैं कि इसे लिखकर वे मुक्तसे एक तरह से उऋण हुए हैं। श्राज से १६ वर्ष पहले मैंने उनके ऐसे ही संकलन 'पत्लिवनी' की भूमिका लिखी थी।

आशा है कविताएँ समय सिद्ध होकर भविष्यको यह आरोप लगाने का अवसर न देंगी कि दो बड़े-छोटे कवियों में यह सांठ-गांठ थी कि 'मन तुरा हाजी विगोयम, तो मरा हाजी विगो'—यानी, चूंकि एक ने कहा था, 'अहो रूनम्', इसलिए दूसरे ने कहा, 'अहो ब्वनिः'।

वैसे ग्रापके स्वतन्त्र निर्णय के लिए पंत जी की भूमिका उसी प्रकार प्रस्तुत है जिस प्रकार मेरी कविताएँ हैं।

१३, विलिगडन क्रिसेंट, नई दिल्ली--११ २७ नवम्बर १६६३।

--बच्चन

Ł



| सापान पर स                    | ••• | 38               |
|-------------------------------|-----|------------------|
| <b>प्रारं</b> भिक रचनाएँ      |     |                  |
| कोयल                          | ••• | <mark>ሄ</mark> ሂ |
| क्तियों से                    | *** | ४५               |
| <b>उ</b> पवन                  | ••• | 38               |
| गीत-विहंग                     | *** | ४२               |
| तीन रुबाइयाँ                  | ••• | አጹ               |
| मघुशाला                       |     |                  |
| मृदु भावों के श्रंगूरों की    | ••• | ५६               |
| प्रियतम, तू मेरी हाला है      | ••• | ५६               |
| मदिरालय जाने को घर से         | ••• | ¥0               |
| हायों में भ्राने से पहले      | ••• | XB               |
| वाल सुरा की घार लपट-सी        | *** | ५७               |
| एक बरस में एक बार ही          | ••• | ४८               |
| दो दिन ही मघु मुक्ते पिलाकर   | *** | ४८               |
| छोटे-से जीवन में कितना        | ••• | ४5               |
| करले, करले कंजूसी तू          | ••• | 32               |
| ध्यान मान का, श्रपमानों का    | ••• | 32               |
| गिरती जाती है दिन-प्रतिदिन    | ••• | 3x               |
| यम आएगा साक़ी वनकर            | ••• | ६०               |
| दलक रही हो तन के घट से        | ••• | ६०               |
| मेरे भघरों पर हो ग्रंतिम      | ••• | ६०               |
| मेरे शव पर वह रोए, हो         | *** | <b>E</b> ?       |
| <b>भोर</b> चिता पर जाय उँडेला | ••• | 48               |
| देख रहा हूँ भपने भागे         | 5.0 | ६१               |
|                               |     |                  |

| कभी निराशा का तम घिरता       | •••   | ६२            |
|------------------------------|-------|---------------|
| मिले न पर ललचा-ललचा क्यों    | ***   | ६२            |
| किस्मत में था खाली खप्पर     | ***   | ६२            |
| उस प्याले से प्यार मुफ्ते जो | •••   | ६३            |
| जिसने मुभको प्यासा रक्खा     | •••   | ६३            |
| पया मुभको श्रावश्यकता है     | •••   | ६३            |
| कितनी जल्दी रंग वदलती        | •••   | ६४            |
| छोड़ा मैंने पंय-मतों को      | ***   | ६४            |
| कितनी ब्राई ब्रौर गई पी      | •••   | ६४            |
| दर-दर घूम रहा था तव मैं      | •••   | ६<br>५        |
| मैं मदिरालय के भ्रंदर हैं    | •••   | Ę¥.           |
| वह हाला, कर शांत सके जो      | •••   | e y           |
| कहाँ गया वह स्विगिक साक़ी    | •••   |               |
| श्रपने युग में सबको श्रनुपम  | •••   | چر <i>چ</i> ر |
| कितने मर्म जता जाती है       | •••   | ६६            |
| जितनी दिल की गहराई हो        | ***   | ६६            |
| मेरी हाला में सबने           | •••   | ६७            |
| कुचल हसरतें कितनी भ्रपनी     | •••   | ६७            |
|                              |       | ६७            |
| मधुवाला                      |       |               |
| मञ्जवाला                     |       |               |
| प्याला                       | •••   | ६स            |
| हाला                         | •••   | ७२            |
| वुलवुल                       | •••   | ৩৩            |
| इस पार—उस पार                | • • • | <b>५</b> ३    |
| पाँच पुकार                   | * 9.8 | 50            |
| पगघ्वनि                      | ***   | ६२            |
|                              | •••   | 83            |
| मधु कलञ                      |       |               |
| मधु कलग                      |       |               |
| कवि को वासना                 | •••   | 33            |
| कवि का गीत                   | •••   | 808           |
| पचम्रष्ट .                   | ***   | 309           |
| लहरों का निर्मत्रण           | •••   | ११२-          |
| श्रभिनव सोपान                | 1.    | ११६.          |
| राज्यत सीर्ति                |       | 9 . 1         |
|                              |       | 80;           |

# निशा-निमंत्रण

38

| दिन जल्दी-जल्दी ढलता है         | •••     | १२४  |
|---------------------------------|---------|------|
| संघ्या सिंदूर लुटाती है         | •••     | १२४  |
| बीत चली संघ्या की वेला          | •••     | १२५  |
| तुम तूफ़ान समभः पात्रोगे        | ***     | १२६  |
| है यह पतमड़ की शाम, सखे         | , ··· ~ | १२६  |
| कहते हैं, तारे गाते हैं         | ***     | १२७  |
| साथी, सो न, कर कुछ बात          | •••     | १२८  |
| यह पपीहे की रटन हैं             | ***     | १२८  |
| रात श्राधी हो गई है             | •••     | 358  |
| मैंने बेल किया जीवन से          | •••     | 378  |
| श्रव वे मेरे गान कहाँ हैं       | •••,    | १३०  |
| बीते दिन कब ग्रानेवाले          | ***     | १३१  |
| मधुप, नहीं स्रव मधुवन तेरा      | ***     | १३१  |
| श्राग्रो, हम पथ से हट जाएँ      | •••     | १३२  |
| क्या कंकड्-पत्थर चुन लाऊँ       | •••     | १३२  |
| किस कर में यह वीणा घर दूँ       | •••     | १३३  |
| क्या भूलूँ, क्या याद करूँ में 🗸 | •••     | १३४  |
| तू नयों बैठ गया है पथ पर        | •••     | १३४  |
| जय हो, हे संसार, तुम्हारी       | •••     | १३५  |
| जाओ, कल्पित साथी मन के 🢉        | •••     | १३५  |
| ऐकांत संगीत                     |         |      |
| श्रव मत मेरा निर्माण करो        | •••     | १३७  |
| कोई गाता, मैं सो जाता           | • • •   | १३५  |
| कोई नहीं, कोई नहीं              | •••     | १३८. |
| मैं जीवन में कुछ कर न सका 🔞     | •••     | 389  |
| किसके लिए ? किसके लिए ?         | •••     | 359  |
| किस ग्रोर में ? किस ग्रोर में ? | ***     | 680  |
| सोचा, हुग्रा परिणाम क्या        | •••     | 888  |
| पूछता, पाता न एतर               | 444     | 888  |
| तब रोक न पाया•में ग्रांसू '     | ***     | १४२  |
| मिट्टी दीन किंतनी, हाय          | 446 4   | १४३  |
|                                 |         |      |

क्रम

|                                        |     | -145        |
|----------------------------------------|-----|-------------|
| क्षतशीश मगर नतशीश नहीं                 |     | १४३         |
| त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन            | ••• | १४४         |
| तुम्हारा लौह चक्र याया                 | *** | १४४         |
| ग्रग्नि पथ ! ग्रग्नि पथ ! ग्रग्नि पथ ! | ••• | १४४         |
| जीवन शाप या वरदान                      | ••• | १४६         |
| जीवन में शेप विषाद रहा                 | ••• | १४६         |
| श्रीन देश से श्राता हूँ में।           |     | १४७         |
| विप का स्वाद वताना होगा                | ••• | १४७         |
| प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर          | *** | १४८         |
| कितना अकेला भाज में                    | *** | 388         |
|                                        |     | •           |
| <b>प्राकुल श्रंतर</b>                  |     |             |
| लहर सागर का नहीं ऋंगार                 | *** | १५०,        |
| जानकर ग्रनजान वन जा                    | ••• | १५१         |
| कैसे भेंट तुम्हारी ले लूँ              | *** | १५२         |
| क्या है मेरी बारी में                  | ••• | १४३         |
| वह नभ कंपनकारी समीर                    | ••• | १५३         |
| लो दिन बीता, लो रात गई                 | *** | १५४         |
| दोनों चित्र सामने मेरे                 | ••• | १५५         |
| चाँद-सितारो, मिलकर गाम्रो              | ••• | १४६         |
| इतने मत उन्मत्त वनो                    | ••• | १५७         |
| क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी        | ••• | <b>የ</b> ሂኖ |
| काल क्रम से—                           | *** | १६०         |
| में जीवन की शंका महान                  | ••• | १६१         |
| सतरंगिनी                               |     |             |
| नागिन                                  | ••• | १६२         |
| मयूरी                                  | *** | १७१         |
| श्रॅंघेरे का दीपक                      | *** | १७२         |
| जो बीत गई <sup>‡</sup>                 | 1** | १७४         |
| भ्रजेय                                 | *** | 81010       |
| निर्माण                                | ••• | १७५         |
| दो नमन                                 | 446 | १५०         |
| नई मनकार                               | ••• | १८१         |
| भ्रमितव सोपान                          |     | १२          |

| मुभे पुकार लो                             | •••   | १८३         |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| कौन तुम हो                                | •••   | १५५         |
| न्तुम गा दो                               | ***   | १८७         |
| नव वर्ष                                   | ***   | १८८         |
| कर्तव्य                                   | ***   | १८६         |
| विश्वास                                   | •••   | 980         |
| बंगाल का काल                              |       |             |
| पड़ गया गाले में काल                      | •••   | <b>१</b> ६२ |
| हताहत                                     |       |             |
| जगत-घट को विष से कर पूर्ण                 | •••   | 338         |
| जगत-घट, तुभःको दूँ यदि फोड़               | 6 • • | 338         |
| हिचकते श्रौ' होते भयभीत                   |       | २००         |
| हुई थी मदिरा मुक्तको प्राप्त              | •••   | २००         |
| कि जीवन श्राशा का उल्लास                  | ***   | २००         |
| जगत है चक्को एक विराट                     | ***   | २०१         |
| रहे गुंजित सब दिन, सब काल                 | •••   | २०१         |
| नही है यह मानव की हार                     | •••   | २०१         |
| हलाहल श्रौर श्रमिय, मद एक                 | •••   | २०२         |
| सुरा पी थी मैंने दिन चार                  | •••   | २०२         |
| देखने को मुट्ठी भर घूलि                   | •••   | २०२         |
| उपेक्षित हो क्षिति से दिन रात             | •••   | २०३         |
| म्रासरा मत ऊपर का देख                     | •••   | २०३         |
| <b>क</b> हीं मैं हो जाऊँ लयमान            | •••   | २०३         |
| भ्रोर यह मिट्टी है हैरान                  | •••   | २०४         |
| पहुँच तेरे श्रघरों के पास                 | 4     | २०४         |
| सूत की माला                               |       | ,           |
| नत्यू वंरे ने गांघी का कर ग्रन्त दिया     | ***   | २०५         |
| ग्राग्रो वापू के ग्रन्तिम दर्शन कर जाग्रो | ***   | २०६         |
| यह कीन चाहता है बापू जी की काया           | ***   | २०७         |
| ग्रव ग्रर्द्वरात्रि है भौर ग्रद्धंजल वेला | ***   | २०८         |
| तुम वड़ा उसे यादर दिखलाने श्राए           | ***   | ३०६         |
| 83                                        |       | क्रम        |

| भेदः अतीत एक स्वर उठता—                              | ••• | २१०          |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|
| भारत के सब प्रसिद्ध तीयों से, नगरों से               | *** | 288          |
| र्यंतियां सम्पित कीं सेवा के हित हजार                | *** | २१२          |
| चापु की हत्या के चालिस दिन बाद गया                   | ••• | २१३          |
| 'हे राम'-खिचत यह वही चौतरा, भाई                      | *** | <i>२१</i> ४  |
| खादी के फूल                                          |     |              |
| हो गया क्या देश के सबसे सुनहले दीप का निर्वाण        | ••• | २१६          |
| वे आत्माजीवी थे काया से कहीं परे                     | ••• | 777          |
| उसने अपना सिद्धान्त न बदला मात्र लेश                 | ••• | <b>२२३</b>   |
| था उचित कि गांघी जी की निर्मम हत्या पर               | ••• | 773          |
| ऐसा भी कोई जीवन का मैदान कहीं                        | *** | 25.8<br>11.1 |
| तुम उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर                    | ••• | २२५          |
| गुण तो निःसंशय देश तुम्हारे गाएगा                    | *** | <b>२२</b> ६  |
| शो देशवासियो; बैठ न जाम्रो पत्यर से                  | *** | 270          |
| -श्राघुनिक जगत की स्पर्धापूर्ण नुमाइक में            | ••• | ₹₹=          |
| हम गांघी की प्रतिभा के इतने पास खड़े                 | *** | २२६          |
| मिलन यामिनी                                          |     |              |
| चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में                      | ••• | २३१          |
| में कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर                     | *** | २३२ .        |
| त्राज मन-नीणा, प्रिये, फिर से कसी तो                 | *** | <b>२३२</b>   |
| 'याज कितनी वासनामय यामिनी है                         | *** | 233          |
| हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई                         | *** | २३४          |
| :प्राण, कह दो, धान तुम मेरे.लिए हो                   | *** | २३५          |
| प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है ।                  | ••• | २३४          |
| मैं प्रतिव्विन सुन चुका, व्विन खोजता है              | ••• | २३६          |
| प्यार, जवानी, जीवन इनका जादू मैंने सब दिन माना       | *** | २३७          |
| गरमी में प्रात:काल पवन वेला से खेला करता जब,         |     | , ,          |
| तव याद तुम्हारी श्राती है                            | *** | 388          |
| भी पावस के पहले वादल, उठ उमड़-गरज, घर घुमड़-चमक      | 5   |              |
| मेरे मन-प्राणी पर बरसी                               | *** | २४१          |
| लींचतीं तुम कीन ऐसे बंघनों से जो कि रक सकता नहीं में | 4** | २४३          |
| तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते                 | *** | ર૪પ્રં       |
| श्रभिनव सोपान                                        |     | १४           |

| प्राण, संघ्या भुक गई गिरि, ग्राम, तह पर                     | •••    | ₹.४€.       |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| संखि, ग्रखिल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें               | •••    | २४दः        |
| सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की                           | ***    | २५०         |
| प्रिय, शेप बहुत है रात श्रभी मत जाश्री                      | •••    | २५१         |
| मुघि में संचित वह साँभ कि जब                                | •••    | २५२         |
| जीवंन की श्रापाधापी में कब वक्त मिला                        | •••    | २४४         |
| कुदिन लगा, सरोजिनी सजा व सर                                 | •••    | २५७         |
| समेट ली किरण कठिन दिनेश ने                                  | •••    | २५७         |
| समीर स्नेह-रागिनी सुना गया                                  | ***    | २५५         |
| पुकारता पपीहरा पि " म्रा, पि " म्रा                         | •••    | २५६         |
| सुना कि एक स्वर्ग शोधता रहा                                 | •••    | 325         |
| उसे न विश्व की विभूतियाँ दिखीं                              | •••    | २६०         |
| प्रणय पत्रिका                                               |        |             |
| बीन, त्रा छेड़ेँ तुभे, मन में उदासी छा रही है               | ***    | २६१         |
| सो न सक्ना और न तुमको सोने दूंगा, हे मन-वीने                | •••    | २६२         |
| भेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे          | •••    | २६३         |
| 'चंचला के बाहु का भ्रभिसार बादल जानते हों                   | **4    | २६५         |
| 'पाप मेरे वास्तें है नाम लेकर ग्राज भी तुमको बुलाना         | •••    | २६६         |
| 'रात माधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार     | 'तुमने | २६७         |
| 'तुम्हारे नील भील-से नैन                                    | ***    | २६६         |
| कौन सरसी को श्रकेली श्रीर सहमी                              | ***    | २७१         |
| कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभी ऐसा कि तुभको मानसर भूला हु?    |        | २७३         |
| 'हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसिनि, श्रीर इतना भी |        | .1.         |
| यहाँ पर कम नहीं है                                          | •••    | २७४         |
| मिघुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम श्राते, तब नया होता  | ***    | २७६         |
| मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा                | •••    | २७७         |
| 'म्राज मलार कही तुम छेड़े, मेरे तयन भरे माते हैं            | 1      | २७५         |
| तन के सो सुख, सो सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा           | ***    | २८०         |
| तुमको छोड़ कहीं जाने को श्राज हृदय स्वच्छन्द नहीं है        | ***    | २८१         |
| घार के इघर-उघर                                              |        |             |
| 'रक्तस्नान                                                  | ***    | २५३         |
| "च्याकुलता का केंद्र                                        | 440    | <b>इद</b> ४ |

ऋम

`१५

| मनुष्य की मूर्ति                                         | •••   | 52x         |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| श्राप किनके साथ हैं                                      | •••   | २६६         |
| भाजाद हिंदुस्तान का भाह्यान                              | •••   | २८८         |
| देश के नाविकों से                                        | ***   | 350         |
| भाजादी की दूसरी वर्षगाँठ                                 | •••   | 350         |
| भ्रो मेरे यौवन के सायी                                   | •••   | 727         |
| धारती धौर ग्रंगारे                                       |       |             |
| भ्रो उज्जियनी के वाक्-जयी जगवंदन                         | •••   | २६६         |
| खजुराहो के निडर कलाघर, श्रमर शिला में गान तुम्हारा       | ***   | २६७         |
| याद आते हो मुक्ते तुम, श्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी  | •••   | 335         |
| श्यामा रानी थी पड़ी रोग की शय्या पर                      | •••   | 300         |
| अग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही वोल मेरे भी गले से   | ***   | ३०२         |
| गर्म लोहा पीट, ठडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है         | •••   | ३०३         |
| पीठ पर घर बोक्स ग्रपनी राह नापू                          | • • • | ₹0%         |
| इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी         | ***   | ३०६         |
| श्राज चंचला की वाहों में उलका दी हैं वाहें मैंने         | ***   | <b>७०</b> ६ |
| साय भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि                        | ***   | 308         |
| वौरे आमों पर बौराए भौर न आए, कैसे समभू मबुऋतु आई         | ***   | ३११         |
| यव दिन वदले, घड़ियाँ वदलीं                               | ***   | ३१२         |
| में सुख पर, सुखमा पर रीका, इसकी मुक्क को लाज नहीं है     | ***   | ३१३         |
| माना मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्यर पूजा                     | ***   | ३१५         |
| दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार झकेले             | ***   | ३१६         |
| मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया                        | ***   | 0१६         |
| मैंने ऐसा कुछ कवियों से सुन रक्खा था                     | ***   | 385         |
| रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा                         | •••   | 370         |
| यह जीवन श्री' संसार श्रमूरा इतना है                      | 4 * * | ३२२         |
| में सभी जिया, सभी यह शब-परीक्षा में तुम्हें करने न दूंगा | ***   | ३२३         |
| बुद्धं श्रीर नाचघर                                       |       |             |
| नया चाँद                                                 | ***   | ३र६         |
| <b>डै</b> फ़ो डिल                                        | ***   | ३२६         |
| गैल विहंगिनी                                             | ***   | ३३१         |
| पपीहा श्रौर चील-कौए                                      | •••   | 378         |
| अभिनव सोपान                                              |       | १६          |

| 478<br>473<br>473<br>478<br>478 |
|---------------------------------|
| <i>471</i>                      |
| ३४४                             |
|                                 |
| 346                             |
| 400                             |
|                                 |
| ३६७                             |
| ३६९                             |
| 300                             |
| ३७२                             |
| ३७३                             |
| ३७४                             |
| ३७६                             |
| ই <b>ও</b> দ                    |
| 308                             |
| ३५१                             |
| ३८३                             |
| ३८४                             |
| ३म६                             |
| ३८६                             |
| ३८७                             |
| ३६२                             |
| ४३६                             |
| ३६=                             |
| ४०१                             |
| ४०२                             |
|                                 |
| 805                             |
| ४१०                             |
| ४१२                             |
| . ४१३                           |
| ४१४                             |
|                                 |
|                                 |

क्रम

?.0

| <b>भागाही</b>                     | •••   | ४१७          |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| मालिन वीकानेरकी                   | •••   | ४१६          |
| रुपैया                            |       | ४२१          |
| वर्षाऽमंगल                        | •••   | ४२२          |
| ' राष्ट्र-पिता के समक्ष           | ***   | ४२५          |
| म्राजादी के चौदह वर्ष             | ***   | ४२६          |
| घ्वस्त पोत                        | •••   | ጽ <i>ቋ</i> ያ |
| स्वाघ्याय कक्ष में वसंत           | •••   | スヨガ          |
| कलश ग्रीर नींव का पत्यर           | ***   | አጸ۰          |
| दैत्य की देन                      | ***   | ४४१          |
| बुद्ध के साथ एक शाम               | ***   | ४४३          |
| पानी-मरा मोती : भ्राग-मरा म्रादमी | • • • | ጸጸጸ          |
| तीसरा हाथ                         | ***   | 880.         |
| दो चित्र                          | ***   | ४४८          |
| मरण काले                          | •••   | ४५०          |
| १९६२–'६३ की रचनाएँ                |       |              |
| सूर समर करनी कर्राह               | •••   | ४५२          |
| उघर्राह ग्रन्त न होइ निवाहू       | ***   | ४५४          |
| गांधी                             | ***   | ४५६          |
| युग-पंक्: युग-ताप                 | ***   | ४५७          |
| गत्यवरोघ                          | •••   | 348          |
| शब्द-शर                           | ***   | ४६२          |
| लेखनी का इशारा                    | ***   | ४६४          |
| विभाजितों के प्रति                | ***   | ४६६          |
| भिगाए जा रे<br>दिये की माँग       | 610   | ४६८          |
| रप्य का भाग                       | * 4 * | 338          |

## सोपान पर से

वैसे तो बच्चन के व्यक्तित्व तथा काव्य चेतना के मर्म का उद्घाटन करने के लिए अत्यंत व्यापक चित्रपट की आवश्यकता है, पर अपने स्वास्थ्य, समय तथा ग्रीष्म ऋतु की सीमात्रों के कारण मैं, संप्रति, कुछ नये-पुराने भरोखे खोलकर उसके काव्य-जगत की एक संक्षिप्त भाँकी भर प्रस्तृत कर सन्तोप कहेँगा। बच्चन की कविता का परिशीलन करना भावनाओं के सहज-मधुर, अंतस्पर्शी इंद्रलोक के सूक्ष्म सींदर्य-वैभव में विचरण करना है, जहां एक श्रोर कल्पना के कृतल-जाल द्धाया-पर्यों में सद्यः जीवन-शोभा की मधुवर्षिणी मधुवाला मधु वरसाती एवं मानव हृदय की घड़कनों में चिर परिचित पगध्विन करती, तथा 'है आज भरा जीवन मुक्तमें, है श्राज भरी मेरी गागर' वाला श्रानंदमत्त नृत्य करती हुई, जीवन-यौवन की हाला को अपनी रिक्म-इंगित वाहों में दिन्य प्रेम के सुनहले अमर लोक में उठाती हुई स्रापके हृदय को तादातम्य के श्रानंद-ऐश्वयं में मुख कर देती है, तो दूसरी भ्रोर, मानव-चेतना के घुमिल क्षितिजों में साहसिक चपलाम्रों के मालोक-श्रालिंगनों में बेंधे हुए विषाद, निराशा तथा श्रंघकार के दुर्धर्ष पर्वतों से मेघ, जीवन-संघर्ष के उद्दाम सागर-मंथन में, ग्रविराम टकराकर निदारुण वज्ज-घोप तथा श्रष्ट्रहास करते सुनाई पड़ते हैं। बच्चन, मुख्यत:, मानव-भावना, श्रनुभृति, प्राणों की ज्वाला तथा जीवन-सघर्ष का ग्रात्म-निष्ठ किव है। मैंने कभी उसके लिए ठीक हो लिखा या---

> 'अमृत हृदय में, गरल कंठ में, मधु अधरों में, आए तुम वीगा धर कर में जन-मन-मादन !—'

ये अमृत, मधु और गरल भावना, अनुभूति तथा जीवन-संघर्ष की आजा-निराशा के प्रतीक नहीं हैं तो और क्या हैं ? बच्चन के अधिकांज कान्य-पट में उसकी आत्म-कथा के ही बिखरे पन्ने मिलेगे, जिनमें, सम्भवतः, घटनाएँ तो अपने स्थूल यथार्थ के कारण प्रच्छन्न हो गई है किन्तु तज्जनित संघर्ष, ऊहापोह, घात-प्रतिघात तथा सुख-दु: खके संवेदनो के मधु-तिक्त रस का स्वाद पाठकों के हृदयको स्पर्श कर उनकी सांसो में बहुने लगता है और कुछ समय के लिए उनकी अनुभूति का अग बन जाता

है। किव कभी हाथ में वंशी और कभी तूंबी लेकर उनके चेतन-अवचेतन मन में गहरी गुहार लगाता है और अनेक प्रणयरुद्ध भावनाओं के स्वप्न-भंख खेचर तथा गुद्ध कामनाओं के सरीमृष जगकर मन को किव की कल्यना के सगवत उनों में उड़ाने अथवा उसके शब्द-दंश से मोह-पूच्छित करने लगते हैं। दो रूप किव के स्पष्ट आँखों के सामने आते हैं—एक सहज, रूप-मुख्य तरुए किशोर प्रेमी का, जो प्रेम की स्वप्न-कोमल पलकों ते गुदगुदाए जाने के लिए अपने हृदय को हथेली में लिए फिरता है, और दूसरा साहसी—और कभी-कभी दु:साहसी—वज्रहढ़, संकरूप-निष्ठ, अपराजित व्यक्ति का, जो जीवन के अंघकार को ओढ़े हुए उसके हलाहल को भी अमृत की तरह पी जाने तथा अंघकार से प्रकाश और पृत्यु से अमृत संचय करने को समता रखता है। ये दोनों, प्रेमी तथा कर्मनिष्ठ योद्धा के रूप, अनजाने ही मिलकर, उसके अब तीसरे रूप में निजर रहे हैं, जिसके लिए वह अपने को 'तीसरा हाय' को सौंपकर दिन-प्रतिदिन नवीन यित्त, आशा तथा आनन्द का संग्रह कर रहा है। किव के इसी त्रिभीमापूर्ण त्रिमूर्ति रूप को आप उसकी रचनाओं के सोपन पर धीरे-घीरे आगे बढ़ता, ऊपर चढ़ता हुआ देखेंगे।

अपने किशोर तारुण्य के उन्मेष में कवि ने अपने मधु काव्य में अपने सींदर्यों-पालक हृदय के मादक म्रानन्द को वाणी की रसमृग्य प्याली में उँडेलने का प्रयत्न किया है। मघु की अर्धजाग्रत, अर्थतंद्रिल, गंधमिंदर कुंज-गलियों में किन ने सर्व-प्रयम उमर खैंवाम के प्रदीप-प्रतिमा-प्रकाश में प्रवेश किया है ; 'नये-पुराने भरीखें' में कवि उमर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखता है, "भेरे काच्य-जीवन में 'च्वाइयात उमर खैयाम' का अनुवाद एक विशेष स्थान रखता है। उमर खैयाम ने रूप, रंग, रस की एक नई दुनिया ही मेरे आगे नहीं उपस्थित की, उसने भावना, विचार और कल्पना के सर्वधा नये आयाम मेरे लिए खोल दिए। उसने जगत, नियति और प्रकृतिके सामने लाकरमुक्ते यकेला खड़ा कर दिया।\*\*\*मेरी बात मेरी तान में बदल गई, ग्रभी तक मैं लिख रहाथा, ग्रवगानेलगा। " खैयाम से जो प्रतीक मुभे मिले ये उनसे ग्रपने को व्यक्त करने में मुभे वड़ी सहायता मिली। 'मधुशाला' ग्रीर 'मयुवाला' तिखते हुए वाणी के जिस उल्लास का ग्रनुभव मैंने किया वह अभूतपूर्व था। शायद उतने उल्लास का अनुभव मैंने वाद में कभी नहीं किया।" इसका जो भी अर्थ हो, मैं इससे इतना ही समकता हूँ कि वच्चन का प्रेरणा-स्रोत जमर चैंयाम को पढ़कर ही पहले-पहल उन्मुक्त हुआ। उसके मधु काव्य को पढ़ते तमय मुक्ते लगा कि खैयाम से बच्चन ने हाला, प्याला और मधुवाला (साक्ती) के प्रतीक मले ही लिए हों पर भावना, कल्पना श्रीर विचारों में मुक्ते उमर का प्रभाव ग्रविक द्यारियोचर नहीं हुया। उमर की एक सी पचास रुवाइयो का अनुवाद मैंने सन् १६२९ में किया है, और फ़ारसी से—जिसके वारे में में 'मधुज्वाल' की भूमिका में सकेत कर चुका हूँ। उमर की मदिरा और वच्चन की मदिरा में बड़ा अंतर है।

उमर जीवन की क्षणभंगुरता से निराश एवं मृत्यु से पराजित मन को अपने क्षणन्वादी, सुखवादी दर्शन की मादक उत्तेजना में भुलाए रखना चाहता है। उसकी कल्पना क्षण के बादवत के पार कालातीत शादवत में विहार नहीं करती। मृत्यु-भय से पीली उसके जीवन-सौदयं की भावना देश-काल की सीमा को अतिक्रम नहीं करती। वच्चन की मदिरा चंतन्य की ज्वाला है, जिसे पीकर मृत्यु भी जीवित हो उठती है। उसका सींदर्य-वोध देश-काल की क्षणभंगुरता को अतिक्रम कर घादवत के स्पर्श से अम्लान एवं अनंत यौवन है। यह निःसंदेह वच्चन के अंतर-तम का भारतीय संरकार है, जो उसके मधु काव्य में अज्ञात रूप से अभिव्यवत हुआ है। वच्चन की मदिरा गम गलत करने या दुःख को भुलाने के लिए नहीं है, यह घादवत जीवन-सींदर्य एवं शादवत प्राणचेतना-शवित की सजीव प्रतीक है। मिट्टी के प्याते की मृत्यु को पार कर स्वतः तात्त्विक सत्य काप्रकाश ही अपने अजय आत्मविद्यास में मादक हो उठा है। उमर की मदिरा जीवन-स्मृतियों की मदिरा है श्रीर वच्चन की जीवन-रवप्नों की—एक में अतीत का मधुतिवत मोह है, दूसरे में भविष्य की मुनहली आशा-संभावना। वच्चन ही की 'उमर खैशाम की मधुकाला' तथा इतर मधु काव्य के कुछ उदाहरण मेरी वात की पुष्टि करेंने—

'नहीं है स्या तुमको मालूम, खड़ी जीवन तरणी क्षण चार, बहुत संगव है जा उस पार न फिर यह ग्रा पाए इस पार।' 'जीर्ण जगती है एक सराय' 'हाय, वन फी हर सुंयुल वेलि, किसी सुमुखी की कुंतल राजि' 'किन्हीं मधु प्रधरों को ही चूप, उगे हों यह पौधे प्रतजान' 'ग्ररे कल दूर, एक क्षण बाद काल का मैं हो सकता ग्रास' 'कहाँ स्वरकार, सुरा, संगीत, कहाँ इस सूनेपन का ग्रंत' 'होठ से होठ लगा यह बोल उठी जब तक जी कर मधुपान, कीन ग्राया फिर जग में लौट किया जितने जग से प्रस्थान'

[खैयाम की मध्याला]

श्रिक उद्धरण देना व्यथं है, समस्त वातावरण हास, संशय, विपाद, मृत्यु-भय तथा श्रनस्तित्व के स्नेपन से बोभिन्न है। क्षणभंगुर जगत में कुछ सत्य है तो क्षणभर का श्रानंद, मघुपान! कल क्या होगा, किसे ज्ञात? यह है उमर खैयाम का श्रास्तित्ववाद!

श्रव वच्चन के मर्च काव्य से कुछ उद्धरण लीजिए। श्रास्तिक वच्चन अपने त्रियतम श्राराध्य से कहता है—

> 'पहले मोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला'

'प्रियतम, तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, ग्रपने को मुक्तमें नर कर तू बनता है पीनेवाला' 'कमी न करा पर खाली होगा लाख विएँ, दो लाख पिएँ 'राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मचुझाला' 'बने घ्यान हो करते-करते जब साक़ी साकार, संधे, रहेन हाला, प्यासा, साक़ी, तुके मिलेगी मचुझाला।'

ऐसे और भी बीसियों उदाहरण बच्चन की 'मयुवाला', 'मयुवाला' तथा 'मयु-कलरा' से दिए जा सबते हैं जिनमें इद्रवनुष से होड़ लगानेवानी उमकी 'मधुसाला' प्यासे पाठकों को ग्रह्मय जीवन-चैतन्य की ग्रिमिट ग्रागा-उल्लास भरी मिदरा पिला-कर उनके प्राणों में नवीन जीवन का सचार करने में सफल होती है। बच्चन की मदिरा में, निःसंदेह, मानव-हृदय की श्रभीष्मा की भावात्मक धन-माद हता है, उसमें गुष्क वृद्धिवादी दशंन का निष्क्रिय, ऋण-भीदास्य भीर सुनापन तथा जगत के प्रति विरक्ति एवं पलायन की भावना नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि यत्र-तत्र उसका मानुक तरुण कवि खैयाम के प्रभाव से जीवन की वाहा क्षणभंगुरता के विपाद तथा नैराश्य में वहने लगता है—वैसे उमर के काव्य में नैराश्य एक स्वामाविक मानिसकता है श्रीर बच्चन के काव्य में प्रायः काव्यात्मक श्रुतिरंजना मात्र-पर उसके भीतर की अदम्य प्रेरणा का स्रोत उसे फिर इस रूप-रत-गंघ भरे विश्व के सींदर्य के बीच खड़ा कर उस पार एवं कल के सोहेश्य स्वप्त देखने को बाध्य करता है। योवनागम पर कवि के हृदय में जीवन की जिस उद्दाम आकांक्षा का सिन् उद्देलित होकर उसके प्राणों में सींदर्य-फ़ांति की हलचल मचा देता है, उसे वाणी देने के लिए तारुव्य की भ्रारक्त-पलाश-ज्वाला से भरा हाला का प्रतीक ही संभव तथा सक्षम प्रतीक हो सकता था। बच्चन के हाथों में पटकर उमर खैयाम का मिट्टो का प्याला, हाला तया मधुबाला सबका रूपांतर हो जाता है श्रीर वे नवीन म्रानंद, नवीन जीवन-चेतना तथा नवयुग के सींदर्य-बोच के प्रतीकों में परिणत हो जाते हैं। वच्त्रन के मधु काव्य का प्रघ्ययन करना शोभा-पावक की स्वरगंगा में अवगाहन करना है जो देह, मन, प्राणों में नवीन स्फूर्ति, प्रेरणा तथा श्रानंद-चैतन्य भर देता है। सहस्त्रों वसंतों का सौदर्य, जीवन-मगुप्रिय भू गों की मुनहली गूंज, प्रेम-दन्व ज्ञानंद-पिक की तीव ममें मेदी कूक कवि के मधु काव्य में नुख-दु:ख, ग्राजा-निराज्ञा, संघर्ष-श्रांति तथा ग्रास्या-विश्वास एवं शांतिपूर्ण कल्पना का सम्मोहन गूँथकर पाठकों को आरचर्यचिकत, जोभामुख तथा प्रेम-निमन्न कर देती है। पाटल-पावक के वन के भीतर सीरम की उन्मद बीथियों में विचरण करता हुमा उनका मन, साथ हो, जैसे, कवि की भावना चीथियों से मंद-मुखर-उद्वेलित, जीवन-वीध के सरीवर में कव-हूव करनेलगता है। 'मयुशाला', 'मधुवाला' श्रीर 'मघुकलश' में वच्चन की मघुर्वीपणी प्रतिभा श्रविराम, श्रश्रांत मघु वरसाती चलती है, उसके कर-बंकणों तथा कंचन-पायलों का ग्रक्षय क्वण मन में जैसे प्रपने - 💉 श्राप ही वज-वज उठता है। वच्चन की रचनाग्रों का सबसे वड़ा गुण यह भी है कि उसकी पंक्तियाँ विजली की तरह कौंचकर मन में प्रवेश कर जाती हैं श्रीर फिर श्रपने ही प्राणोन्मत्त प्रकाश के चांचल्य में स्मृतिपट पर बीच-बीच में चमक-न्यक उठती हैं। उसका मधु काव्य रंगों ग्रीर ध्वनियों का काव्य है, प्राणों के ग्रानंद-ावभार जीवन का काव्य, यौवन की उन्मद आकांक्षाग्री तथा सद्यःस्फुट कैशोर सींदर्य का काव्य है, जिसकी वासंती ज्वाला न दग्व करती है, न शीतल ही; वह गंवमदिर लेप की तरह प्राणों में लिपट जाती है। इस काल की कुछ रचनाएँ - जैसे 'मिट्टी का तन, मस्तीकामन', 'इस पार — उस पार', 'पगध्विन', 'है आज भराजीवन मुभमें' तथा 'लहरों का निमंत्रण' ग्रादि कवि की प्रविस्मरणीय कृतियों में रहेंगी—इनमें कवि के हृदयका शास्त्रत यौवन मुखरित हो उठाहै। इनमें कवि के चैतन्य का विराट्उद्देलन तो मिलता ही है, जीवन के प्रति एक स्वस्य, निर्भीक दृष्टिकोण तया व्यापक-ग्रस्पष्ट विश्व-दर्शन भी मिलता है; भावना की ऐसी मुख तन्मयता तथा श्रानंदोद्रेक का ऐसा सवल संवेग वच्चन की आगे की कृतियों में देखने को कम ही मिलता है। निर्फार का स्वप्न भंग हो जाने के बाद वह जैसे फिर समतल भूमि में मंद-मंथर कलकल करता हुम्रा प्रपनी उर्वर शक्ति के प्रवाह में वहने लगता है। यदि मिट्टी का प्याला काल रात्रि के ग्रंघकार से निकलकर प्रचेतन से चेतन वनने तथा कुम्मकार के निर्णय पर मिट्टी से मधुपात्र वनने के श्रनिर्वचनीय ग्रानन्द से छलक-छलक जठता है तो 'इस पार—उस पार' में मानव-चेतना जैसे मृत्यु के बाद नवीनजीवन√ का ग्राधार खोजने के लिए ग्रातुर एवं संदिग्ध प्रतीत होती है। मिट्टी के प्याले की जिजीविषा 'पाँच पुकार' में मृत्यु के आंगन को पार कर 'पगव्यति' में जैसे आँखों के सामने नवीन सीदर्य बोध का द्वार खोल देती है। कवि की ग्रनुराग-भावना में मस्ती के साथ भिनत-परंपरा की विनम्र कृतज्ञता भी है जो सींदर्य के पायक को तलुओं की जावक लाली के रूप में पहचानना पसंद करता है। उन पद-पद्यों की रज के ग्रंजन से कवि के भ्रंधे नयन खुलते हैं । 'पगव्वनि' के भाव-संगीत में एक मर्म-मघुर सम्मोहन मिलता है जो कल्पना को जहाँ-- 'रव गूँजा मूपर, ग्रंबर मे, सर में, सरिता में, सागर में' कहकर समस्त विश्व की परिक्रमा करा देता हैं, वहाँ, 'ये कर नभ, जल, यल में भटके, वे पग द्वय थे अंदर घट के' कहकर उसे ग्रात्मां की गहराई में भी प्रवेश कराता है और अंत में आत्म-साक्षात्कार के वाद किव का यह बोघ कि 'मैं ही इन चरणों में नूपुर, नूपुर-घ्वनि मेरी ही वाणी'—जैसे उसे श्रात्म--तन्मयता की श्रद्धैत समाधि में निमग्न कर देता है। निःसंदेह, 'पगघ्वनि' में देह-मन-प्राण तथा श्रात्मा के सभी भुवन प्रतिष्वनित हो उठे हैं।

'मधुकलश' की पहली ही रचना—'है ग्राज भरा जीवन मुक्तमें है ग्राज भरी मेरी गागर'—में जीवन-चेतना का जो उदार चित्र कवि ने उपस्थित किया है, वह ग्रत्यंत मोहक तथा ग्राशापद है---

'यल इयोही पर, पल श्रांगन में, पल छज्जों श्रीर फरोसों पर में क्यों न रहूँ, जब श्रांग को मेरे मधु के प्रेमी सुंदर।

बह जैसे इंक्वर को करणा ही है जो जीवन-चेतनावनकर इस घरती पर आंकि-मिचीनी खेलती हुई प्रतीक्षा कर रही है कि मनुष्य उसका स्पर्श पाकर जीवनमुक्त हो। इसी रचना में—

'मावों से ऐसा पूर्ण हृदय, वातें भी मेरी साधारए। उर से उठकर मुख तक आते-आते वन जाती हूँ नायन।'

कहकर कित ने जैसे इस काल की अपनी सहज मृजन-प्रेरणा के मुख पर भी प्रकाश डाल दिया है। 'तीर पर कैसे क्कूं में' के साहिसक संगीत में कुछ ऐसी छत्तेजना है कि पाठकों का मन भी कित के साथ लहरों का निमंत्रण पाकर जीवन-सिंधु के तील हाहाकार में कूदकर 'रस परिपूर्ण गायन' की खोज में निकल पड़ता है, क्या जाने वह अमृत घट की तरह कहीं जीवन-संघर्ष ही की गहराइयों में छिपा हो।

मध् काव्य का कवि शिल्पी अथवा गैलीकार नहीं है-यह तो वह आगे जाकर बनता है, जब प्रेरणा भावों तथा विचारों की मूलमूलैया में चक्कर खाती हुई छंद के नुपुर सँवारकर कविता बनने का प्रयत्न करती है। इस युग की रचनाग्रों में कवि के प्राणों में इतना श्रविक आनंदाधिक्य तथा भावना का मादन स्ट्रेलन मिलता है कि वह अकारण एवं अनायास ही निर्फर की तरह फुटकर गायन वन जाता है। छायाबाद के युग में बच्चन जैसे कवि का उदय अपना एक विशेष स्थान तथा महत्त्व रखता है। छायावाद जो कि युविष्ठिर के रय की तरह सदैव घरती से ऊपर उठकर चलता रहा है, ठीस भूमि पर पाँच गढ़ाकर खड़े होनेवाले इस कवि के आगमन के लिए जैसे अप्रत्यक्ष रूप से तैयारी ही कर रहा था। वह ययार्थ-कामी कवि. नक्षत्र की तरह किसी नवीन कल्पना-क्षितिज पर उदित न होकर, घरती के ही जीवन-सरोबर के वृहत् रक्तपावक-कमल की तरह ग्रपलक-श्रम्लान भाव-सींदर्भ में प्रस्फुटित हुआ। छायाबाद अपनी उदग्र बाहों में चाँद को खिला ही रहा था, पर वह घरती पर उतारकर उसकी मृतिमत्ता एवं वास्त-विकता का स्पर्भ मी संग्रह करना चाहता था। भादर्शवादिता तथा वास्तविकता के ऐसे संधि-युग में बच्चन कल्पता की आकाशीय मुणाल तारों की हतंत्री का मोह छोड़कर, जीवन-साँसों की बीणा में संकार भरकर जिस मोहक स्वर में गाने लगा उससे जीवन की घरती तो रोमहर्प से भर ही उठी, छायाबादी कवियों के थवणों को भी उनकी व्वनि भाकपित किए विना नहीं रही और संभवतः घरती के जीवन से मैत्री स्यापित करने में उन्हें उसकी माववाणी से प्रप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी मिली हो। किंतु छायावादी श्रादर्शवादिता की मात्र श्राकाशीय या वापबीय

कहना शायद उसके प्रति अन्याय करना है, क्योंकि वच्चन जैसे जीवन की वास्तविकता के कवि को भी पृथ्वी के पंक से पाँच ऊपर खींचकर, दूसरे रूप में ही सही, श्रादर्श की खोज में निकलना पड़ा श्रीर वह सीड़ी-सीडी ऊपर चढ़कर कहाँ पहुँच गया है, इसके बारे में संभव है, हम ग्रागे कुछ कह सकेंगे। बच्चन का विकास छायावाद श्रीर प्रगतिवाद के संधिकाल में हुआ, पर उसका कवि ग्रादर्श स्रीर यथार्थ के पुलिनों पर न रुककर 'तीर पर कैसे रुक् मैं, स्राज लहरों में निमंत्रण' को चरितार्थं करता हुआ अपनी आत्मनिष्ठ भावना के उद्दाम ज्वार पर चढ़कर, जीवन की ऊँच-नीच तरंगों से संघर्ष करता हुमा, म्रपने श्रंत:सींदर्य के म्रानंद-इंगित पर अलक्ष्य लक्ष्य की योर बढता ही गया। छायाबाद के प्रेरणा-पंखों तथा प्रगतिवाद के भारी ठीस चरणों पर हिंदी कविता तब जिस ऊर्ध वायवी भंभा तथा समतल पाथिव गर्द-गुवार से होकर, ऊपर-नीचे श्रथवा भीतर-बाहर के क्षितिजों एवं क्षेत्रों में से गुजर रही थी, उसमें, जैसे, वच्चन अपने लिए मानव भावनायों का यग्निपय चनकर मिलन-विद्योह की मधूर-तीव याग में तपता, एकाकी पक्षी की तरह, प्राणों के पंख भुलसाता हुआ, सुख-दुख की घूप-छाँह से भरे हृदय के उन्मुक्त श्राकाश में उड़ता श्रीर गाता रहा। उसने भ्रपने संबंध में ठीक ही कहा है-- मेरा हृदय सदैव भावनाद्रवित रहा है। अपने और दूसरों के भी सुख-दु:ख, हर्ष-विपाद को मैंने अपने हृदय के अंदर देखा और लिखा है। दूसरों के हृदयों को देखने का मेरे पास एक ही साधन है और वह है मेरा अपना हृदय। मुक्ते यह जानकर संतोप होता है कि मैं भावनाओं का कवि हूँ। जैसा मैं अनुभव करता हुँ ऐसा दूसरे भी करते होगे, यही बल सदा मुक्ते रहा है "मैं अपनी बहुत-सी रचनाश्रों के पीछे देखने का प्रयत्न करता हुँ तो मुक्ते लगता है कि उनका जन्म मेरे श्रनुभवों में हुआ है ... मैंने अपने अनुभवों की परिधि व्यापक रखी है, मैने उनके श्रंदर कल्पना को भी जगह दी है। "श्रनुभवों की प्रतिक्रिया के समान कल्पना की प्रतिकिया भी असहा होती है और अभिव्यक्ति में सुख का अनुभव होता है, एक तरह की राहत मिलती है। "अनुभवों में हुब और अभिव्यक्ति के माध्यम पर यथासंभव श्रधिकार प्राप्त करके मैंने अपने आपको प्रेरणा पर छोड दिया है।' भीर श्रपने मधु काव्य के प्रतीकवादी यग में कवि ने अपने को मुख्यतः प्रेरणा पर ही छोड़ा है। छायावादी कवियों को श्राप कल्पनाप्रधान श्रीरवच्चन को अनुभूतिप्रधान कह सकते हैं। पर छायावादी कवियों में भी अनुभूति श्रीर वच्चन के काव्य में भी कल्पना के मूल्य के लिए स्थान है, जैसा कि वह स्वयं कहता है। काल्पनिक अनु-भूति का कान्य में ऐन्द्रिय एवं भावनात्मक अनुभूति से कहीं ऊँचा स्थान होता है, वह श्रिधिक प्रखर, गहन तथा व्यापक होती है, इसका उदाहरण विश्व का समस्त उच्च कोटि का साहित्य है। शेवसपियर ने अपने दु:खांत नाटकों में मानव-चरित्र के जो जिटल-गृढ पक्ष तथा भूत-प्रेत-हत्या-सदेह का वातावरण चित्रित किया है, वह उसकी

व्यक्तिगत कर्म या भावनाजनित अनुभृति न होकर काल्पनिक ही अनुभृति थी । वह कल्पना के वल पर भ्रपने भाव-मन को उन अपरूप अनुभृतियों में प्रक्षिप्त करके उन परिस्थितयों से तादात्म्य स्थापित कर सका। इसी प्रकार रामायण में भ्रपहृत-पत्नी-विद्योह का दःख, रघवंश का अज-विलाप अथवा मेघदूत की घन-मंद्र व्यथा श्रादि भी काल्पनिक अनुभूति के ही उत्कृष्ट अयवा वरिष्ठ निदर्शन हैं। अनुभूति के क्षेत्र को नारी-ग्रवरों के मिलन-विद्योह एवं ग्रपने व्यक्तिगत संवेदनों की परिषि तक ही सीमित रखना उसे लुंज-पुंज बना देना है। वच्चन ने छायावादियों की तरह विश्वचेतना अथवा अविमन से प्रेरणा ग्रहण न कर, श्रपनी ही रागात्मक भावना एवं ग्रस्मिता को जपनी रचनाओं में प्रवानता देकर, श्रनुभूति के क्षेत्र को जनसामान्य की मानसिकताके स्तर पर मुर्त कर उसमें भावनात्मक गहनता तथा व्यक्तिपरक ममत्व के तत्त्वों का समावेश कर दिया. जिसके कारण उसका काव्य जन साघारण के अधिक निकट आकर सबके लिए मर्मस्पर्शी वन सका। जच्चन के श्रत्यन्त लोकश्रिय होने का कारण यह भी है कि उसने स्रादर्श और वास्तविकता की अपने जाडू के प्रतीकों द्वारा एक-दूसरे के अत्यत सन्निकट ला दिया और कहीं-कहीं उनमें ग्रहैत भी स्थापित कर दिया। इस प्रकार, हम देखते हैं कि वच्चन द्यायावादी सूक्ष्म ऊर्घ्व आदर्श और प्रगतिवादी सामूहिक वाह्य यथायं से पृथक् एक भावनात्मक या रागात्मक आदर्श-वास्तविकता का जीवन-प्रिय गायक वन-कर अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से रसिपासु जनता का व्यान आकर्पित करता है। वह र्यंतब्चेतना ग्रीर भीतिकता के छोरों का परित्याग कर राग-भावना के मघ्य-पय से लोकहृदय में प्रवेश कर चौद को एकटक निहारते एवं घरती पर ही अंगारे चुगनेवाले पछी की तरह अपने भाव-प्रमत्त स्वरों तथा साहसिक जीवन-डैनों की मार से जनमानस में रसानुभूति को जाग्रत एवं मंयित करता रहा। किंतु राग-भावना जीकि गीति-तत्त्व की ग्राघारियला ग्रथवा 'स्वर का तार' है उसकी एक सीमा भी होती है ब्रौर वह है, उसमें हासयुगीन तत्त्वों का सम्मिश्रण ; वच्चन ही नहीं, कवींद्र रवींद्र के गीतों की रागात्मकता में भी ह्रासजन्य संवेदनों का प्रचुर मात्रा में तमावेश मिलता है। इसका कारण यह है कि राग या गीति-तत्त्व तभी पूर्णरूपेण प्रस्फुटित होता है जब किसी सांस्कृतिक वृत्त का संवरण अपने विकास के शिसर पर पहुँच जाता है, तभी संकल्प, बुद्धि और मन से छनकर नये युग की चेतना नवीन सांस्कृतिक हृदय में स्पितित होती है और नये गीत एवं राग-सावना का जन्महोता है। निर्माण-युग के ब्रारम्भ में हम निश्चय ही पिछली राग-भावना या गीति-तत्त्व का उपयोग नये परिधान में करते हैं, फलतः खीद के राग-तत्त्व में भी मच्यमुकीन वैष्णम हृदय के विरह-क्लात स्पन्दन का पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होना स्वामाविक ही है।

ग्रपनी प्रारंभिक रचनाग्रों में बच्चन छायावाद के जुब्द-संगीत तथा द्विवेदी-

युगीन काव्यात्मकता के सूयरेपन से प्रभावित अवश्य प्रतीत होता है भीर 'वंगाल का काल' तथा कुछ अन्य मुक्तछंद की रचनाओं में उसके भीतर प्रगतिवाद की वहिर्मुखी मिल्लीकी फनकार भी यत्र-तत्र मिलती है, पर उसका कवि मुख्यतः गायक ही की मादकता लेकर प्रकट हमा है और उसने भागन के पेड़ पर अधिवास बनाकर अपने सवल-कर्कश स्वरों से इस संक्रांति युग में लोगों को जगाने के वदले, उनके हृदय में कोमल नीड़ बनाकर उनके सुख-दु:खों को सहलाना ही अधिक श्रेयस्कर समभा है। वह देवदूत या जननायक न बनकर मानव-प्राणों के रंगसखा के रूप में अवतरित हुआ है और भारी-भरकम मानस-वीणा की जटिल-सूक्ष्म अंकारों के बदले राग की हरी-भरी वाँसुरी से प्रणयमत्त स्वरो के फनों की गरल-मधुर फूत्कार छोड़कर लोगों के कामना-दग्य ममं को आनन्द-दंशन से रस-तुप्त कर आत्मविस्मृत करता रहा है। उसका कवि मात्र तूँवी फूँकनेवाला वासनाश्रों का सँपेरा कभी नहीं रहा, पर मध्ययुगीन नैतिकता के अनेक प्रहार उसपर इस युग में हुए हैं, जिनका आभास 'मयुकलश' में 'कवि की वासना', 'कवि की निराशा' तथा 'पथ अण्ट' आदि रचनाथ्रों से मिलता है। वच्चन के अनुसार उसने 'मधुकलश' की रचनाथ्रों में " अपने विरोधियों को उत्तर दिया है, जिससे लोगों को 'पता लगा कि कवि कोई कुन्हड्वतिया नहीं है। युवक कवि का किशोर भ्रात्माभिमान! किंतु भावुक हृदय के लिए इन ग्राघातों का परिणाम ग्रच्छा ही हुगा। इनसे कवि के हृदय का छिपा पौरुप, उसकी तर्कवृद्धि, संकल्पशक्ति तथा आत्मजिज्ञासा का भाव जगा, जो विजली की रेखायों की तरह उसकी निराशा तथा संशय के ग्रंधकार को चीरता हुया उसकी रचनाग्रों में वीच-वीच में कींघ उठता है।

इस प्रकार हम कि के संग मुकते-भूमते उसके कान्य सोपान की राग-भावना के पावक-जावक से रची प्रथम माणिक-श्रेणी को पार कर मानव-जीवन के नैरास्य तथा मृत्यु-विछोह-दुःख से कंटिकत दूसरी श्रेणी की श्रोर थोड़ा सँभलकर चरण बढ़ाते हैं—जिसके श्रंतर्गत 'निशा निमंत्रण', 'एकान्त संगीत' तथा 'श्राकुल श्रंतर' श्राते हैं। मधुकाव्य की श्रेणी के श्रन्तगंत भी इसी प्रकार तीन उपश्रेणियाँ हैं—'मधुशाला', 'मधुवालां' श्रोर 'मधुकलशं'। मधु कान्य प्रेरणा की जुलना वच्चन 'वरसात की मदमाती नदी' से करता है, वैसे वह वसंत के गंध-उन्मद परागों का निर्भर है। श्रपनी मृजन-चेतना की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने तक बच्चन के जीवन ने मोड़ ले लिया। उसी के शब्दों में—"भाग्य के श्राधात से मैं नहीं वच सका, प्रेम की दुनिया घोखा दे गई, पत्नी का देहावसान हो गया, जीवन विश्रृंखल हो गया। साल भर के लिए लिखना विजकुल वंद रहा। फिर मेरी वेदना, मेरी निराशा, मेरा एकाकीपन 'निशा निमंत्रण', 'एकांत संगीत' श्रौर 'श्राकुल श्रंतर' के लघु-लघु गीतों में मुखरित हुश्रा है।"—'देखन के छोटे लगें घाव करें गंभीर' चाले लघु-लघु गीतों में प्रणय के विछोह के श्राधात ने किव के भीतर कलाकार को

भा जन्म दे दिया, या पत्नी-वियोग के अपने मानवीय दुःख को पीकर बच्चन ने अपने गीतों में किय के दुःख ही को वाणी दी है ? श्रज-विलाप को पढते समय मुक्ते इस काट्यात्मक वेदना का श्राभास मिला था। किय को अतिरंजना नहीं, पर सीतों के तारों द्वारा अपने हृदय की ट्यया को दूसरों के हृदयों में पहुँ लाकर उनकी संवेदना को भंकृत करने की श्राकांका; श्रीर सर्घोपिर, दुःख के मूक सीदयं को पहचानने, उसकी श्रतल-ऊष्ण गहराइयों में दूबने, उसकी सर्वट्यापकता की परीदा करने की साथ!—ये तीनों गीति-संग्रह वच्चन की किव-च्या के वहुमुनी ट्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।—िनराद्या, वेदना, पूर्वस्मृति (मद्युकाच्य के स्वप्नों के स्थान पर स्मृति!) श्रंतर-दाह, हीन भाग्य की भावना, विश्व के संबंध-विच्छेद की श्रांति—तिवतता, गहरा श्रवसाद और उससे भी गहरा श्रवेत्वावन!—'पर श्रवसाद के इन तमाम गीतों में एक स्वर ऐसा भी है जो पराजित होने को तैयार नहीं है।' वह क्या जीवन की अपराजेय श्राद्या का स्वर है जो चने-चूमिल वादलों को चीरकर पीछे 'सतर्रीवनी' के रूप में प्रकट होता है?

दुःख ने किव की गायक बना दिया—'लघु-लघु गीन !'—किव की कैंगोर मुखरता की, नांसों की प्राणवत्ता की संयमित कर दिया। हृदय दूफ-दूफ हो गया—लघु-लघु गीतों में ! व्यथा का अत्यंत घनी निकला किव का हृदय। मधु-

काव्य में साधारण गद्य मनुर पद्य वन गया था-

'वाल रिव के भाग्य वाले दीप्त भाल विशाल चूमे'—या 'मरु की नीरवता का अभिनय में कर ही की सकती हैं'—या 'भूलकर जग ने किया किस-किस तरह अपसान मेरा'—या 'अह, कितने इस पथ पर श्राते, पहुँच मगर कितने कम पाते'—

ऐसी अनेक पंक्तियाँ मधु काव्य में हैं जिनमें खहर का खुरदुरापन ही है, स्वच्छती नहीं। पर वेदना-काव्य में साधारण भाव और उससे भी साधारण पद गीत बन गए हैं। कैसी सरल पंक्तियाँ और सहज उक्तियाँ हैं, जो स्वतः ही जैसे व्यया में गल-ठलकर संगीत मुखर बन गई हैं।—कहिं है तारे गाते हैं!—साथी सो न, कर कुछ बात !—रात आघी हो गई है!—कोई गाता में सो जाता !—कोई नहीं, कोई नहीं!—तब रोक न पाया में आँ सू!—आदि, ऐसे अनेक चरण या वावयखंड है, जो काव्य की पंखड़ियों से पराग की तरह छनकर भावों के गंव-पंत फड़का, व्यथा-सजल गीत बनकर हृदय में समा जाते हैं। या फिर, 'अब मत मेरा निर्माण करों'—'तुम्हारा लौह चक्र आया'—'श्रान्तिपथ, अग्निपथ,'—'श्रान्त देश से आता हूँ में!' 'प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर'—जैसे अग्नि-श्रन्ताका से लिसे गए हृदय की तिक्त मर्मव्यथा में दूवे पद, तीर की तरह छूटकर, जन-साधारण को विस्मय-श्राहत कर पूछते हैं—

'तुम तूफ़ान समभ पाग्रोगे ?

गंध-मरा यह मंद पवन था, लहराता इससे मधुवन था, सहसा इसका द्वट गया जो स्वप्न महान्, समक्ष पास्रोगे?

ग्रपने भ्रनुभव के इस सोपान पर खड़े होकर किव ने जैसे भ्रपनी व्यथा के बहाने मानव-हृदय की अतलस्पर्शी व्यथा तथा युग के शंका-विपाद और निराशा के सिन्धु को मथकर उसके गरल को ग्रमृत में बदल डाला है। बच्चन का संगीत एक अमूर्त भंकार वनकर हृदयमें पैठ जाता है और विभिन्न अनुभूतियों के भरोखों से फाँककर विभिन्न संवेदनों में पुनरुज्जीवित हो उठता है। उसमें छायावादी गीतों की उदात्तता तथा सौंदर्य-बोघ का दीप्त-स्पर्श नहीं है, न उसमें 'हे, लाज भरे सींदर्य कहो तुम लुक-छिपकर चलते हो क्यों ?' की ही कला-भंगिमा है, पर वे मानव-हृदय तथा इन्द्रिय-बोध के अत्यंत निकट होने के कारण अधिक मूर्त एवं संवेदना-गभित होकर प्राणों की गहराइयों में उतरते हैं। फ़ारसी संगीत की वेदना में डुवा हुया कवि का स्वर उन्हें जैसे नींद की-सी भारी मधुर सम्मोहकता के साथ श्रीर भी मर्मातुर बनाकर श्रंतरतम के भावाकुल स्तरों में पहुँचा देता है। खड़ी वोली में वैसे अभी गीतों में ढलने योग्य मार्दवता तथा भाव-सिक्त निखार नहीं श्राया है, गीतों में वँघने के लिए उसे श्रभी श्रधिक रसद्रवित होना है; पर वच्चन की गीतात्मकता जैसे भाषा की सीमाग्रों को लाँघकर ग्रपनी व्यया की तीवता तथा अनुभृति की गहनता से सप्राण, सजीव एवं स्वर-मधुर वन गई है। वच्चन की भाषा में परंपरा का सौष्ठव है, वह साहित्यिक होते हुए भी वोलचाल के निकट है। वह छायावादी कविता की भाषा की तरह अलंकृत, सींदर्यदृप्त, कल्पनापंखी एवं घ्वनिश्लक्ष्ण नहीं है, वह सहज, रसभीनी, भाव-भीगी, गतिद्रवित, प्रेरणा-स्पर्शी, ग्रथं-कित्वत, व्यथामथित, ग्रानंद-गंधी भाषा है। वच्चन की गीत-भावना के उर्दू काव्य-चेतना के निकट होने के कारण उसकी शैली में हिंदी-उर्दू शब्दों का 'मिश्रण, घ्वनिबोध की दृष्टि से, खटकता नहीं है, उसमें एक राग-लय साम्य परि-लक्षित होता है। शब्दों की परख तथा स्वर-संगीत की सुक्ष्मता उसके 'मिलन यामिनी' एवं 'प्रणय पत्रिका' के गीतों में अधिक मिलती है। ये गीत वेदना-काव्य के गीतों की तरह लघु एवं ग्रल्य-श्वास नहीं हैं। इनमें किव की भावना कल्पना की उन्मुक्त वाहे खोलकर ग्रापको रसानुभूति के ग्रालिंगन-पाश मे बांव लेती है। वेदना काव्य में कहीं-कही-- 'कहती है, समाप्त होता है सतरगे वादल का मेला' जैसी पंक्तियाँ भी आ गई हैं, जिनमें 'समाप्त होता' अगीतात्मक कर्कश पापाण की तरह लय की रसधारा के पथ में रुकावट डालता है। किंतु भाव-चित्रों की दृष्टि से वच्चन के ये गीत उसके ग्रागे के गीतों से ग्रधिक सवेद्य तया रस-भीगे

हैं। इनमें 'वात करतीं सर लहरियाँ कूल से जलस्नात' अथवा 'चाँदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई हैं जैसी अनेक जादुई पंक्तियाँ हैं, जिनके भीतर भाववीय का एक समुद्र ही लहरा उठता है—

'सुन रहा हूँ, शांति इतनी है टपकती यूँद जितनी श्रोस की जिनसे दुमों का गात रात भिगो गई है !'

चरणों में 'है टपकती' संगीतात्मकता की दृष्टि से सफल प्रयोग न होने पर भी-विशेषकर शांति को चित्रित करने के लिए-तीनों पंक्तियों का कल्पना-चित्र रस से गीता तथा भावद्रवित वन पड़ा है। कवि ग्रपनी तन्मयता में चूती हुई श्रीस की अश्रत चाप सुनकर रात की भीगी शांति का अनुमान लगा रहा है, पर 'टपकती' के पैरों में तो जैसे काठ की घंटियाँ ठक्-ठक् वज रही है। या संभव है, कवि कहना चाहता हो कि इतनी निविक तन्मय शांति छाई हुई है कि वूँद का होने से चूना भी टपकने-सा प्रतीत हो रहा है। भाव-व्यंजना एवं चित्र-सज्जा के स्रनेक मनोरम उदाहरण वच्चन की इस दूसरे सोपान की रचनाश्रों में मिलेंगे, जिनका इस सक्षिप्त वक्तव्य में दिग्दर्शन कराना संभव नहीं। कवि के अपराजेय व्यक्तित्व की कौकियाँ भी इन संग्रहों के अनेक गीतों में मिलेंगी, जिनमें 'अग्निपय,' 'प्रार्थना मत कर', 'भ्रव मत मेरा निर्माण करो', 'तुम तुफान समक पात्रोगे' म्रादि रचनाएँ भग्न-हृदय कवि की दृढ़-ऊर्घ्वं रीढ़ का परिचय देकर मन को चमत्कृत कर देती हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वच्चन की रचनाओं में उसकी आत्मव्यया के भीतर उसकी ग्रात्मकथा भी छिपी हुई है। उसकी ग्रात्मनिष्ठ भावना प्रणय-विद्योह तथा जीवन-संघर्ष के श्राघात खाकर ही क्रमशः व्यापक श्रीर विकसित हो सकी है। मध्रकाव्य के कवि की यौवन-धानन्द से उन्मत्त भावना को ठोकर लगना स्वाभाविक ही था,-समय समतल पर चलने की बाध्य करता है-उस ग्रानंद की परिणति बच्चन में वेदना-काव्य के साथ गंभीर जीवन-ग्रन्भृति में होनी प्रारंभ हो जाती है। मध्र काव्य मे कैशोर स्वप्नों की मादक हाला है तो उसके वेदना काव्य में स्वप्न और वास्तविकता की टकराहट से पैदा हुई व्यथा की तीव्र ज्वाला है।—दोनों ही के मधुर-विपानत ग्राघातो को पचाकर कवि उन्हें काव्यामृत में परिणत कर सका, यह उसकी सफलता है। फिर भी, इस युग में किव के मन में निराशा-विपाद ग्रीर संशय का ग्रंधकार घनीभूत होकर उसे एकाकी कींचकी तरह गीत-कंदन करने को विवश करता रहता है। 'श्राकुल अतर' में वह कहता है:

√'कर लेता जब तक नहीं प्राप्त जग जीवन का कुछ नथा भ्रयं जग जीवन का कुछ नया ज्ञान— मैं जीवन की शंका महान्!—

### में खोज रहा हूँ अपना पच अपनी शंका का समाधान!—-

उच्छ्वास, आँसू, आग, घुएँ, कीचड़ श्रीर कंटकों की इस विपण्ण भूमि को पार कर किव प्रपत्ता त्या चरण 'सतरंगिनी', 'मिलन यामिनी श्रीर 'प्रणय पित्रका' की रत्तच्छाया शोभा से विनिर्मित तीसरे सोपान पर घरता है। 'श्राकुल श्रंतर' में किव के दोनों चित्र सामने श्राते हैं। उसमें संघर्ष के शांत होने के लक्षण भी श्रप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। 'क्या तुम लाई हो चितवन में ''तुममें श्राग नही है तब क्या संग तुम्हारे खेलूँ?' कहकर किव श्राशा के प्रति भूठमूठ श्रपनी उपेक्षा दिखाना चाहता है। सत्य यह है कि वह श्रपनी श्रंतज्विता में प्रणय का श्रम्यं लेने को भीतर ही भीतर श्राकुल है। दुःख के कदर्य बोभ से श्रव उसका श्रंतर मुक्त हो चुका है, वह उसे पीस नहीं सका है। किंतु किव उसे श्रपनेपन के ममत्व के कारण श्रभी मन की बाहरी सतहों से चिपकाए हुए है। 'सतरंगिनी' में वह स्पष्ट ही उससे समभौता करके 'श्राक्वासन पा लेता है। श्रपने श्रवेतन में छिपी श्रज्य नागिन को वह फिर से श्रपने जीवन के श्रांगन में नृत्य करने की छुट देता है।

'कोंघती तड़ित् को जिह्वा-सी विष-मधुमय दाँतों में दावे तू प्रकट हुई सहसा कैसे मेरी जगती में, जीवन में।'---

उस कौधती तिड्त की जिह्ना के विष-मधुमय दंशन के अपभोग के लिए उसकी प्राणों के सतरंगे स्वप्नों मे लिपटी म्रात्मा म्रातुर है। मन की इस हाँ ना की स्थित में श्रंततोगत्वा 'हाँ' की विजय का होना किव जीवन के लिए स्वाभाविक तथा श्रेयस्कर है। श्रोर वह अपने मन को समभाता है—

'है अँधेरी रात, पर दीवा जलाना कब मना है ?' श्रीर 'जो बीत गई सो बात गई' में समभौता पूर्णतः स्थापित हो जाता है, किब अपने को 'कच्चा पीने बाला' नहीं साबित करना चाहता और निःसंदेह इस नैराश्य और अवसाद की श्रांधी में वह अपना मेहदंड ताने अजेय ही बना रहता है।

> 'श्रतीत याद है तुभे, कठिन विषाद है तुभे, मगर मविष्य से क्कान श्रेंखमुदौल खेलना !

श्रजेय तू श्रमी बना !'

घीरे-घीरे 'नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर' में तो प्रतिमा के मंदिर का पूजारी पुराने अजिर से बाहर ही निकल आता है,— निराकार प्रेम और सौदर्य की विजय का एवं नये जीवन के आगमन का डंका सुनाई पड़ता है। कवि ने अपनी मनःस्थिति का बड़े सबल उत्फुल्ल शब्दों में चित्रण किया है:

> 'कूढ़ नम के वच्च दंतों में उवा है मुसकरानी, घोर गर्जन-मय गगन के कंठ में खग-पंक्ति गाती!'

वह जैसे निर्वाध जीवनी शनित से पूछता है:

'बोल ग्राशा के बिहनम, किस जगह पर तु छिना चा जो गगन पर चढ उठाता गर्व से निज तान फिर-फिर !'-

भीर सनिए कवि के हृदय में भ्राणा की नई भंकार-

'छू गया है कीन मन के तार, बीना बीसती है। मीन तम के पार से यह कीन तेरे पास श्रावा, मौत में सोये हुए संसार को किसने जगाया, फर गया है फौन फिर निनसार, बीना बोलती है।'

नये प्रेमी की समस्त भाव-गंगिमाएँ एकतित कर कवि जैसे हृदय-प्राणीं के घनंत तारुण्य से फिर गाने लगता है-

'इसोलिए खड़ा रहा कि तुम मुक्ते पुकार लो !' हुपं और विपाद—संयोग चौर विद्योह—दोनों हो में कवि को छतिरंजना का मोह रहा है-वह कहता है:

'उजाड़ से लगा चुका उमीद में वहार की, निदाघ से उमीद की वसंत के वयार की. महस्यली मरीचिका सुघामयी मुक्ते लगी, श्रॅगार से लगा चुका उमीद में तुपार की !'—

जाव्योचित भूठें स्वाभाविक होती हैं, पर वे काव्य की शक्ति नहीं होतीं-श्रपनी मिथ्या गाल वजाने की दुवंलता काड़-पोंद्यकर-

'कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल शूल-सी गड़ी !'—में कवि फिर जैसे अपने पुद्ध भाव-दीष्त रूप में निखरा सामने खड़ा दीखता है चौर फिर-

'तुम गा दो, मेरा गान भ्रमर हो जाए'--कहकर वह प्रेम की पूर्ण श्राहम-समर्पण कर वितामुक्त चित्त से भविष्य की श्रोर देखने लगता है-नि:संदेह-'सुख की एक साँस पर होता है ग्रमरत्व निद्यावर !'

'सतरंगिनी' में कवि श्रपने जीवन को संकट-स्थिति से वाहर होकर 'मिलन यामिनी' के स्वप्न संजीने लगता है। भीतर से आशा-समता-सम्पन्न होकर वह वाहर के प्रभावों के लिए भी हृदय के उन्मुक्त द्वार खोल देता है भीर युग-जीवन के संघपों के प्रभावों से ब्रांदोलित होकर 'वंगाल का काल', 'मूत की माला' तथा 'खादी के फूल' में बुगात्मा के सम्मुख प्रणत होकर देश के सकट के स्वरों से प्रज्वलित राष्ट्र-प्रेम के सुनहते दीपों से लोक-पुरुप को ग्रारती उतारने मे चरितार्थता का अनुभव करता है। 'वंगाल का काल' में बच्चन ने सर्वप्रयम जिस हस्व-दीर्घ मात्रिक मुक्त-छंद का प्रयोग किया उसमें उसने आगे चलकर अनेक अनुपम एवं महत्त्वपूर्ण रचनाम्रों की सृष्टि की है। 'हलाहल' में वाह्य दृष्टि से कवि के मधु काब्य को ही भावनाम्रों एवं प्रतीकों का पिष्ट-पेषण-सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पिटे-पिटाए व्यापक सिद्धांतों को किव अपनी छंद-रस-कल्पना की सामर्थ्य से यित्तिचित् किवत्व प्रदान करने में सफल हुआ है। किन्तु गम्भीर हिष्ट से विचार करने पर ऐसा लगता है, किव अपनी मर्मस्पर्शी व्यथा की नीव पर एक व्यापक जीवन-दर्शन के प्रासाद का निर्माण कर मृत्यु के ऊपर जीवन की विजय-व्वजा स्थापित कर रहा है। इस हिष्ट से 'हलाहल' को किव के वेदना-काव्य का माखन-मूल्य कहा जा सकता है। विकासोन्मुख जगत-जीवन के प्रति उसका हिष्टकोण स्वस्य है। मिट्टी के लिए किव कहता है—

"अमी तो मेरी रुचि के योग्य नहीं इसका कोई आकार, अमी तो जाने कितनी बार मिटेगा वन-वनकर संसार !"—

विश्व-संकट की बाढ़ के कारण कुछ समय के लिए किनारे पर रुककर किव मन ही मन 'मिलन यामिनी' के लिए फूलों की शय्या सँवारता रहता है। जब तक उसकी प्रणय भावना चरितार्थ होकर उसे स्वयं किसी नये सोपान पर नहीं उठा देती, वह श्रयनी पूजा के फूल किसे श्रांपत करे ?

'मिलन यामिनी' श्रीर 'प्रणय पत्रिका' किन की प्रौढ़ कृतियों में हैं। उनके छंदों में श्रिधक सधा संगीत, शब्दों में मधुर-सुधर चयन, सौंदर्य-बोध में सुरुचि-पूर्ण निखार तथा कला-शिल्प में संयम एव सक्ष्मता मिलती है।

"तुम समर्पण वन भुजाश्रों में पड़ी हो, उम्र इन उद्दश्रान्त घड़ियों की वड़ी हो!"—

से ही किव को पूर्ण सन्तोप नहीं होता, निश्चय ही, मिलन यामिनी की स्वप्न-म्रलस चेला में भी उसके मन में कोई जिज्ञासा, कोई खोज चल रही है भौर किव के ही शब्दों में—

"पा गया तन श्राज में मन खोजता हूँ, मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ।"—~

यह देह-मिलन का सुख उसके विवेक-संजग हृदय के लिए केवल सुख की प्रतिष्वित्त भर है। उसके सुख की खोज की धारा ग्रन्तः सिलला नदी की तरह भीतर ही भीतर बह रही है जो 'प्रणय पित्रका' तथा वाद की रचना ग्रों में ग्रिधिक स्पष्ट रूप ग्रहण करती है। 'पिलन यामिनी' ग्रौर 'प्रणय पित्रका' की रचना ग्रों में वच्चन की ग्रनेक भाव निधियाँ तथा ग्रनुभू तियों के गंभीर-कांति रत्न यत्र-तत्र पिरोए मिलते हैं। वह भावना-लोक का ग्रपने ढंग का एका की पिषक है। हिंदी में ग्रौर भी इस पथ के पांथ हैं, वच्चन ही की पीढ़ी में ग्रंचल ग्रौर नरेन्द्र—पर उनके व्यक्तित्वों का सौंदर्य भिन्न प्रकार का है। वच्चन में जो एका प्रता, व्यथा-गांभीयं ग्रौर तत्त्वीनता है, उसने उसके काव्य को तप्त-कांचन के-से एक द्रवित सौंदर्य में ढाल दिया है। वड़ी ही भाव-प्रवणता उसके स्वरों में है। यह ठीक है कि उसके कंठ के लोच ग्रौर उसकी लयों की फ़ारसी संगीत की-सी मिंदर उदासी की भी उसके गीतों की लोक प्रियता को थोड़ी-बहुत

भपनी देन रही है, पर भावना की ज्यया में इली विगलित मोतियों की लिड़यों-सी उसकी स्वर-तरल पंक्तियां जो अपना ममेंभेदी प्रभाव रखती हैं, वह अकृष्ठिम एवं अनिर्वचनीय है! उसके गीत भावोष्ण अंगुलियों से लोक-मन को गुदगुदाने, उसे मधुर विपाद से मुग्य करने तथा उसके अश्रु-मजल प्राणों को मौन-विद्रवित करने में सफल हुए हैं। वच्चन सम्भवतः इस पीड़ी का सबसे अधिक लोकप्रिय कि है। खड़ी बोली को लोक-बोध के स्तर पर जनमाधारण के हृदय में बिठाने में इतनी बड़ी सफलता काव्य-जगत में शायद उसीको मिली है। यह अपने में घोड़ी उपलिय नहीं है। हिंदी की चेतनाको लोक-जीवन के अंचल मे बांधना,—यह अपनेदेश की, इस युग की एक बड़ी समस्याओं में से है।

> "प्राण, संध्या भुक गई गिरि, ग्राम, तर पर , उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिन्दूरी चांद"—

### भ्रयवा

"शियिल पड़ी है नम की बाँहों में रजनो की काया !"-

इस प्रकार की सौंदर्य-भावना को चित्रित करनेवाली पंक्तियाँ इस तृतीय सोपान की रचनामों में भनेक आई हैं जो मांबों के सम्मुख ज्यों की त्यों मूर्तिमान हो उठती हैं। 'गई गिरि ग्राम मे 'ग' के गूँगे गुरू-मौन ग्रनुप्रास ने संच्या की जैसे गगन-गंभीर बना दिया है। श्रीर 'भुक गई गिरि ग्राम तर पर' में लघु मात्रायों के कारण जैसे साँक के सिमटने का-सा भाव, श्रीर 'र' की फिर-फिर पुनरावृत्ति में संघ्या के केशों मे उलकी अन्तिम किरणो की दमक साकार हो उठती है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में दीर्घ मात्राम्रो की बांहों पर जैसे बांद क्षितिज के ऊपर उठने लगता है। 'विहंग प्रात गीत गा उठा ग्रभय' मे विहंग ग्रकेले ही सारे आकाश की गुँजा देता है। 'गी' ग्रौर 'गा' तो जैसे उड़ते पक्षी की तरह निश्चल लगते हैं। इस तरह की अनेक पंक्तियाँ तया पदांश कवि के शब्द-स्वर-शिल्प-बोध के साक्षी वन इन दो संग्रहों मे विस्वरे पड़े हैं। प्रएाय-भावना के अनेक प्रकार के चढ़ाव-उतारों तया कठोर-मार्दव रूपों के बीच 'मैं गाता हूँ, इसलिए जवानी मेरी हैं ग्रथवा 'जीवन की श्रापाधायी में कब वक्त मिला' श्रथवा 'मैं क़लम श्रौर बन्दूक चलाता हूँ दोनों' जैसी ब्रात्माभिमान एवं जीवन-संघर्ष-व्यंजक रचनाओं द्वारा कवि का .. भात्मप्रदर्शन पाठकों का मनोरंजन करता रहता है। 'प्रणय पत्रिका' के गोत 'मिलन यामिनी' के भावना के घरातल से ऊपर उठ गए हैं, उनमें कवि के ग्रात्म-निवेदन के स्वर हैं। 'श्रारती और श्रंगारे' शीर्षक काव्य-संग्रह की रचनाएँ भी 'प्रणय पत्रिका' ही के वातावरण को समृद्ध बनाती हैं। कवि के मन में ग्रपने इन गीतो के सम्बन्ध में एक विशेष योजना है। उसीके शब्दों में —" 'मिलन यामिनी' प्रकाि त कर देने के पश्चात् भेरे भन में कुछ ऐसे भावों-विचारों का मंथन ग्रारम्भ हुआ--मुभे लगा कि जैसे किसी महान काव्य (महाकाव्य नही)के प्राणों की घड़कन

सुन रहा हूँ। इससे मैं डरकर भागा। इसे भूल जाने के लिए मैंने कई उपाय किए। घड़कनें वन्द नहीं हुई।" अन्त में किन ने निर्णय किया कि वह गीतों से ही उसे व्यक्त करेगा, पर इसके लिए ढाई-तीन सौ गीत लिखने होंगे। वास्तव में किव कै मन में 'विनय पत्रिका' के ढंग की कोई चीज उतरी है। कवि का वीजमंत्र इन गीतों में 'विनय पत्रिका' का-सा विराग न होकर राग-विराग का सामंजस्य ही है। एक ऐसी चेतना को वाणी देना 'जिसमें राग-विराग एकाकार होकर एक ऐसे जीवन की संवर्धना करते है जो दोनों से परे है। अपने उद्देश्य की सम्पूर्ण अव-तारणा के लिए अभी किव को सी-सवा सौ गीत और लिखने हैं। जो अभी लिखे जा चुके हैं वे 'प्रणय पत्रिका' तथा 'भ्रारती और अंगारे' के नामों से संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। संपूर्ण गीत लिखे जाने पर किव उन्हें एक विशेष क्रम में सँवारकर ग्रपने मूल ध्येय को समग्रता में उपस्थित कर सकेगा। 'श्रारती श्रीर श्रंगारे' में कवि इस विषय में 'अपने पाठकों से' विस्तारपूर्वक निवेदन कर चुका है। इस प्रकार 'निशा निमंत्रण', 'एकांत संगीत' तथा 'आकुल अतर' की रचनाम्रों के समान ही 'प्रणय पत्रिका', 'म्रारती भीर ग्रंगारे' तथा तत्संबंधी म्रलि-खित रचनाग्रों में भी एकसूत्रता स्थापित हो सकेगी। 'प्रणय पत्रिका' में जहाँ अनेक सरस गीत हैं, वहाँ हंस-मिथुन से संबद्ध किव के सात गीत, अपने भाव-वैभव, रचना-सौष्ठव एवं कल्पना-सौंदर्य के कारण, तारापुंज में सप्तिपयों की तरह, विशेष रूप से घ्यान आकर्षित करते है। इन गीतों में कवि के विदेश की प्रवासी-भावना की (ग्रीर संभवतः जीवन की भी) एक प्रच्छन्न कथा गुफित है जो किव के मन के स्वप्न-संवेदनों को शिल्प की सुक्ष्मता में श्रंकित करती है। कुछ भव्य कल्पना चित्र देखिए---

"मूर्ति वनकर तुम खड़े हो, किन्तु मेरी कल्पना तो है नहीं विश्राम करती, वेखती है दूर कोई मन्य मिन्दर, सीढ़ियां जिसकी किसी सर में उतरतीं, श्रारती वेला हुई है, शंख, घंटे, घंटियों के साथ वजते हैं नगारे, वेव वालक वो प्रसादी ने उतरते सीढ़ियों से धा गए हैं जल किनारे। श्री' जिलाने को तुम्हें, वे नाम ले-लेकर तुम्हारा हैं बुलाते जल-कलापी"" (सम्भवतः कि के मन मे अपने दो पुत्रों को प्रिय स्मृति भूल रही हो!) "कौन हंसनियां लुमाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर मूला हुम्रा है! कौन लहरें हैं कि जो दबती-उमरती छातियों पर हैं तुभे भूला भुलातों, कौन लहरें हैं कि तुभ पर फेन का कर लेप, तेरे पंख सहलाकर सुलातों?"

"मानसर फैला हुआ है, परप्रतीक्षा के मुकुर-सा मौन औ' गम्मीर बनकर, आरे ऊपर एक सोमाहीन अम्बर और नीचे एक सीमाहीन अम्बर !——"
बच्चन की भाव-व्यजना उत्तरोत्तर सूक्ष्म, संदिलष्ट तथा गहन होती जा रही

है और उसके इघर के मुक्त काव्य में इसके उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

यद्यपि, सोपान का प्रथम संस्करण 'मिलन यामिनी' के आनन्द-भवन के भीतर
पहुँचाकर ही समाप्त हो जाता था, किन्तु इस दितीय संस्करण में किन-प्रतिभा के
विकास की उत्तरोत्तर वहती हुई ग्रौर भी अनेकों रुपहली-सुनहती श्रेणियों का
सीन्दर्य-वैभव सचित मिलता है ग्रोर उसके काव्य-सोपान का प्रस्तुत स्वरूप प्राय:
गगनचुम्बी वनकर ग्रव जिन शुभ नील क्षितिजों के उच्च प्रसारों की ग्रवाक् बोभा
को स्पर्श करता है वह किन की नवीन दिग्विजयों का दोतक है।

'विचन यामिनी' के बाद कवि का मानस-सितिज अत्यन्त ज्यापक हो गया है, उसके जीवन-परिवेश, वास्तविक परिस्थितियों, ब्यावमायिक कर्मक्षेत्र तथा ग्रन्थयन. मनन एवं चिन्तन का घरातल भी श्रीधक विस्तत तथा विचार-संकृत हो गया है। 'प्रणय पत्रिका' एवं 'धारती ग्रीर अंगारे' के गीतों के मरोखों से उसे जिस नवीन जीवन-चेतना के प्रकाश की मांकी मिली है, उसे जैसा कि क्यर संकेत किया जा चुका है, विवि कान्य के चित्रपट में अपनी कल्पना-तली से अभी प्णंतः नहीं उतार पामा है। वह चोपान की सर्वोच्च श्रेणी ही न होकर संभवतः एक महान् काव्य-प्रासाद के ऊपर का प्रजादीप्त स्वर्ण कलश भी हो सकता है। कवि की चेतना 'मिलन यामिनी' के उपरान्त बीरे-धीरे यन्तर्मुती होकर जहाँ एक स्रोर इस स्वर्ण-घट हम्यं का भीतर ही भीतर निर्माण करने में संलग्न है नहाँ दूसरी ग्रोर ज्समें एक विविध मुलता के चित्र भी हिष्टिगोचर होने लगे हैं। एक छोर उसने गीता का अनुवाद अवधी में 'जन गीता' के रूप में किसी अज्ञात-अगोचर प्रेरणा के संकेत ते प्रस्तुत किया है तो दूनरी और शेक्सिपयर की चमत्कारपूर्ण महान प्रतिभा को उत्तने उपयुक्त कनित्व, कला, छंद, भाषा-दिल्प तथा नाटकीय रंग-कौशत के ताय हिन्दी में उतारकर वह जैसे अपनी सुजन-जािक की भजाओं पर संजीवनी पर्वत ही को उठाकर ले भाया है। बच्चन की इसमें जो सफलता मिली है, उत्ते मैं अभूतपूर्व ही कहुँगा। जिस साहसिक प्रयत्न से उसने वज-कठोर शिला-फलक पर छेनी चनाई, उससे उसकी छेनी हुटी नहीं, बल्कि वह रंग-सम्राट की विराट् प्रतिमा की ग्रखण्ड मूर्ति ज्यों की त्यों उतार लाई,—जो कवि की प्राण-वत्ता की प्रसामान्य विजय है। मैं अपने पत्रों में वच्चन से बरावर अनुरोध करता हूँ कि वह 'किंग लियर', 'हैमलेट', 'टेम्पेस्ट' तथा 'मिड समर नाइट्स ड्रीब' को भी अवस्य हिन्दी में ले घाए। विभिन्त उद्देश्यों से किए गए गीता के आध्यात्मिक तया शेवसिपयर के मैकवेथ तथा 'भ्रोयेली' के नाट्यमंत्रीय अनुवादों के अतिरिक्त इयर कवि ने लोकपुनों पर ग्रावारित अनेक वाद्य-मूंखर, भाव-प्रखर लोकगीत भी तिले हैं जिनमें कहीं-कहीं किसी मार्मिक कथा प्रसंग की भी घड़कनें सुनाई पटती हैं। अपने लोक-गीतों द्वारा बच्चन ने एक नया ही वातावरण साहित्य में प्रस्नुत किया है, वह जैसे ब्रायुनिक नगर और श्राम की दुर्लंघ्य दूरी को गीतों का अंकृत

पुल वाँघकर निकट ले श्राया है। या वह नगरों के संशय-ज्षाक श्रांगन में फिर से गाँवों के सहज विश्वास का रस-सलज बिरवा रोपने का प्रयत्न कर रहा है और हिन्दी को तो जैसे उसने जनपद के द्वार पर ही पहुँचा दिया है। लोक-जीवन के सरस उपकरणों, मार्मिक संवेदनों, गृह्य विश्वासों तथा रससिद्ध स्वरों से भावसिक्त इनमें से अनेक लोकगीत अत्यधिक सजीव वन पडे हैं और हिन्दी पाठकों में अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके हैं। स्वयं मेरे प्रिय गीतों में 'पागल मल्लाह', 'सोन मछरी', 'घीमर की घरनी', 'लाठी श्रीर वाँसुरी', 'खोई गुजरिया', 'नीलपरी', 'महुत्रा के नीचे', 'आँगन का विरवा' श्रादि अनेक गीत हैं जिनमें एक विचित्र जादूभरा सम्मोहन मन में न जाने कैंसा रहस्यपूर्ण रसाई वातावरण पैदा कर देता है। गाँवों की सहज श्रास्थाश्रों से प्रतिव्वनित पृष्ठभूमि में जैसे जीवन, नियति तथा सुख-दुःख के प्रति एक श्रनिर्वचनीय रहस्यभरी भावना का उद्रेक, जो इन गीतो से मन में जगता है, अत्यन्त स्वाभाविक तथा मर्भस्पर्शी प्रतीत होता है। न जाने वे चेतना के कैसे अर्ध-चेतन घूपडाँह-भरे सांद्र-भावुक लोक हैं, जिनकी गुँजें घरती के ग्रँघेरे को कँपाकर, प्राणों के वन में भींगुरों की तरह अर्घसुप्त स्वरों में बज-वज उठती है। 'डोंगा डोले नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले' में जैसे श्रनन्त काल से जीवन-लहरियों की थपिकयों में मानव-मन के माँभी की पीर का डोंगा डोलता रहता है। ऐसी सांद्र व्यंजना, जैसे घट में ही सागर हो, खड़ी बोली के गीतों में श्रन्यत्र पाना दुर्लभ ही नहीं अत्यन्त कठिन है।

बच्चन की काव्य-चेतना के विकास की जो व्यापक, गंभीर, मुखर धारा हम ऊपर देखते श्राए हैं, उसके श्रतिरिक्त भी उसके कवि ने अपने सुजन-चपल प्रेरणा क्षणों में इघर-उघर हाथ मारे हैं। 'घार के इघर-उघर' तथा 'वूद्ध ग्रीर नाचघर' में ऐसी अनेक रचनाएँ हैं जो कवि की वहुमुखी प्रतिभा के स्फुलिगों-सी अपने क्षण-प्रकाश में जुगुनुग्रों-सी जगमगाती हुई धाँलों की प्रिय लगती एवं रसग्राही मानसों को संतोप देती हैं। ये रचनाएँ सन् '४० से '५७ तक की लम्बी अवधि में किन के अनेक प्रकार के मानसिक चर्वण की द्योतक हैं और कवि-मन की इतर प्रवृत्तियों तथा श्रायामों का भी सफल दिग्दर्शन कराती हैं, 'बंगाल का काल' में बच्चन ने जिस मुक्त छंद को अपनाया था, उसमे आगे चलकर कवि की अत्यन्त महत्त्वपुर्ण सगकत रोचक उपलव्धियाँ देखने को मिलती हैं। वे सब अभी पुस्तक-रूप में सुलभ नहीं है, फिर भी 'बुद्ध भ्रीर नाचघर', 'त्रिभंगिमा' की तीसरी भंगिमा, तथा कवि का नवीनतम काव्य-संग्रह 'चार खेमे चौसठ खुँटे' ग्रपने उन्मुक्त ऐश्वर्य से दीप्तिमान हैं। मुनत छंदों में बच्चन को प्रायः आशातीत सफलता मिली है। इनमें वह नई कविता के अनेक अनगढ़ स्तरों को स्पर्श कर उन्हें भाव-वैभव, विचार-गौरव, शिल्प-संयम, तथा अभिव्यंजना का सुथरापन प्रदान कर सका है। इनका वाता-वरण किव के गीतों के व्यथा-क्लांत, भावना-द्रवित वातावरण से विलकुल ही

भिन्न, मुनत, सजीव, स्फूर्तिप्रद, जीवन-मूर्त तथा ग्रिभनव कवित्वपूर्ण है। इनमें सामाजिक महाप्राणता, व्यंग्यदंश, वैचारिक क्रान्ति तथा व्यापक मानवीय संवे-दना को किव ने श्राघुनिक कला के संस्पर्श से सवल ग्रिभव्यक्ति दी है। 'दानवों का शाप' में वह कहता है—

> सुनो हे देवताश्रो <sup>[</sup> दानवों का ज्ञाप श्रागे श्राज उतरा <sup>[</sup> यह विगत संघषं भी तो सिंधु-मंथन की तरह था।

देवता जो एक
दो बूँदें ग्रमृत की
पान करने को, पिलाने को चला या,
बिल हुग्रा!
लेकिन जिन्होंने
शोर ग्रागे से मचाया
पूंछ पीछे से हिलाई,
बही खीस-निपोर
काम-छिछोर दानव
सिन्धु के सब रत्न-धन को
ग्राज खुलकर मोगते हैं;
बात है यह ग्रीर
उनके कण्ट में जा
ग्रमृत मद में बदलता है…

देश की वर्तमान दशा पर कितना जीता-जागता, नुभता व्यंग्य है। अपने मुक्त छंद के बारे में, जिसमें बच्चन ने सर्वप्रयम किता करनी शुरू की थी, उसने 'बुद्ध प्रीरनाचघर' की भूमिका में पर्याप्त प्रकाश डाला है। वैसे भी बच्चन की इयर की भूमिकाएँ उसके काव्य-लोक में विचरण करने के लिए एक सुज्ञपय-प्रदर्शक का काम करती हैं। उसकी पुस्तकाकार छपी मुक्त छंद की रचनाश्रों में 'शैल विहं-पिनी', 'पपीहा और चील कीए', 'युग का जुग्रा', 'नीम के दो पेड़', 'खजूर', 'महागर्दभ', 'दानवों का शाप' शादि अनेक किताश्रों में किव की श्रिभव्यक्ति श्रत्यन्त भोजपूर्ण, मवन, सप्राण तथा निखरी हुई है। इनसे भी श्रीधक व्यंजनापूर्ण उसकी इयर की वे मुक्त छंद की रचनाएँ हैं, जो पत्र-पत्रिकाश्रों में प्राय: देखने को मित्तती हैं, धौर जिनमें से 'तीसरा हाय' की चर्चा में प्रारम्भ में कर चुका हूँ। मेरा

विश्वास है, मुक्त छंद बच्चन के संयम-सुघर, कलात्मक हाथों से सँवरकर भविष्य में हिंदी कितता में आधुनिक युग-जीवन ग्रिभिव्यक्ति का ग्रीधक उपयुक्त माध्यम बन सकेगा और किव की उपलब्धि इस दिशा में भी उसके गीतों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं होगी। प्रत्युत उसकी कल्पना का गरुत् युग-क्षितिज पर छाए दुविधा-संशय के मेघों को चीरकर ग्रीभिव्यक्ति की ग्रीधक ग्ररुणोज्वल एवं ज्योतिप्रभ चीटियों को छूकर उनकी संपद को धरती पर लुटा सकेगा।

'चार खेमे चौंसठ खुँटे' में बच्चन की १६६० से '६२ तक की रचनाएँ संगृहीत हैं, श्रीर, जैसा कि संग्रह के नाम ही से स्पष्ट हो जाता है, इन रचनाओं में किन की चार प्रकार की मनोवृत्ति को अभिव्यक्ति मिली है। 'त्रिभंगिमा' में मंच गान नहीं थे, प्रस्तुत संकलन में घाज के सामूहिक वातावरण की उपज कुछ सशक्त सहगान भी किव ने दे दिए हैं जो नाटकीय प्रभाव एवं संप्रेषण के साथ मंच पर गाए जा सकते हैं। इसकी भूमिका एक विशेष मनस्थिति में लिखी गई प्रतीत होती है, जिसमें कवि ने प्रकट-प्रच्छन्न एवं व्यंग्यात्मक ढंग से अपने युग एवं पाठकों के प्रति अपने मन की प्रतिक्रिया रख दी है। संग्रह की मुक्त छंद की रचनाग्रों में विदग्ध निखार तथा प्रचुर प्रौढ़ता मिलती है। उनमें युग जीवन के संवर्ष एवं सामाजिक अन्तर्द्वेन्द्वों को अधिक उन्मुक्त तथा मार्मिक अभिव्यक्ति मिल सकी है। युगीन हास तथा विघटन का वातावरण इन कविताओं में प्रधिक घनीमूत होकर मन को स्पर्श करता है और कवि ने युग की विषमताओं एवं ग्रसंगतियों पर ग्रपनी सबी लेखनी की सपूर्ण शक्ति से व्यंग्य-प्रखर ग्राघात किया है। शब्दों के चयन ग्रीर उनके नवीन प्रयोगों में वह सिद्धहस्त होता जा रहा है। इस प्रकार की प्रायः सभी रचनाएँ एक तिग्म मर्मभेदो अनुभूति तथा बौद्धिक संदेश लिए हुई हैं। अपनी इस नवीन दिशा की श्रोर कवि जिस तीव्रता से प्रगति कर रहा है उसे देखकर विस्मय होता है। चह लोक कवि है और उसने जन-मन को भ्रपने युग के प्रति सचेत करने का जैसे मन ही मन संकल्प ले लिया है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि अपने मधु काव्य की तरह अपने वौद्धिक काव्य में भी कवि उसी प्रकार सफल होकर अपनी उद्बुद्ध चेतना को जन साघारण तक पहुँचा सकेगा। अपनी जिस अन्तःप्रेरणा को पहले वह जिस सहज भावना से ग्रहण कर उसे गीति-लय के ग्रंचल में बाँघ देता या उसे भव वह अपनी जाग्रत् मेघा से पकड़कर, मुक्त छंदों के पंस देकर, लोक जीवनग्राही बनाने का समर्थ प्रयत्न कर रहा है। बच्चन के भावुक कवि की ऐसी युगप्रबुद्ध परिणति देखकर आश्चर्य भी होता है, अपार हर्प भी। 'चार खेमे चौंसठ खूँटे' में 'आजादी के चौदह वर्ष', 'राष्ट्रपिता के समक्ष', 'स्वाघ्याय कक्ष में वसंत', 'कलश श्रीर नींव का पत्यर', 'दैत्य की देन', 'पानी-मरा मोती: आग-मरा आदमी' आदि अत्यन्त सवल, मर्मस्पर्शी तथा संदेशवाहक रचनाएँ हैं, जिनमें कवि ने ग्रपनी व्यथा में युग की कथा गूँथी है और जो मन पर धपना गंभीर चिन्तन-सजग प्रभाव

द्धोड़ती हैं।

्इस संग्रह के लोकगीतों में भी श्रिविक स्वाभाविकता तथा वैचित्र्य देखने को मिलता है। श्रंग्रेजी के स्त्रंग वसं की तरह इन गीतों के पद हस्व-दीर्घ मात्राश्रों की जड़ दीवारों को फाँदकर जिस सहज स्वर संगति में प्रवाहित होते हैं उससे लोकगीतों की भावलय की नमनीयता सिद्ध होती है। 'मालिन वीकानेर की', 'हरियाने की लली', 'छितवन की श्रोट', 'श्रागाही', 'जामुन चूती है' श्रादि लोकगीत सहज रसपूर्ण तथा वातावरण के रंग मे शीगे होने के कारण श्रत्यंत सजीव वन पड़े हैं। श्रपने लोक गीतों श्रीर मुक्त छंदों में समानान्तर रूप से किव की नवीनतम समृद्ध उपलब्ध उसके घरती के जीवन के प्रेम तथा उसके जागरूक संघर्ष की क्षमता एवं उसकी श्रजेय प्रतिभा-शक्ति की मांगलिक परिणति के उज्वल प्रमाण हैं।

वच्चन का व्यक्तित्व हिन्दी काव्य में अपनी अद्गुत् विशेषता एवं महत्ता रखता है। वह मानव-हृदय-मर्मज्ञ, रससिद्ध गायक, भाव-धनी कवि एवं यग-प्रवृद्ध संदेशवाहक है। उसके कला-शिल्प में सादगी, स्वच्छता, संयम तथा अतुल शक्ति है। उसकी अनुभव-द्रवित भावनाओं का प्रभाव विद्यत-स्पर्शी, मंद्र-सजल शब्द-संगीत सम्मोहक, तथा कल्पना की उड़ान प्राणों की संजीवनी से भरी होती है। वास्तविकता की धरती पर जीवन के घात-प्रतिघातों के कर्दम में पाँव गड़ाए, आँघी तुफ़ान में अडिग रहनेवाली अपनी गतिशील टाँगों पर खड़ा, कटि-प्रदेश में वज्जदंश कामना की मदिर ज्वाला लिपटाए, गंभीर साधना से तपःपूत हृदय में ग्रास्या का ग्रमृतघट छिपाए, ग्रपने विद्यानत मस्तक को मन्ष्यत्व के श्रभिमान से ऊपर उठाए, श्रविरत-स्रश्नान्त संघर्ष-निरत, श्रपराजित, इढसंकल्प लौहपुरुष-सा वह जगत् तथा जगत्-स्वामी से भावना के कृश, सुनहले सूत्र में वैंघा अपने जीवन के अज्ञात लक्ष्य की ओर, तीर पर रुकना अस्वीकार कर, प्रेरणा-लहरों का निमंत्रण पाकर निरन्तर बढ़ता ही जाता, प्रपने प्रगले क़दम के लिए लड़ता जाता है। ग्रदम्य है उसका घैर्य, ग्रटूट है तैलघारवत् उसका ग्रंतिबश्वास। अपने ही हृदय-कमल के चलुदिक् गंधमुग्ध मधुकर की तरह मँडराता उसका मधु-लुट्य कवि ग्रपने प्राणों के लारुण्य, भावना के व्ययासिकत सौंदर्य तथा जगज्जीवन के स्राघातों के स्रानंद-विषाद को अपनी ही स्रतृप्त कामना के पंखों की गूँज में गुनगुनाता हुआ, संतार की रसप्रिय मानवता के उपभोग के लिए बखेरता रहता, संचय करता श्रीर वखेरता रहता है।

मुफ्त जैसे विवश व्यक्ति को ग्रयना उन्मुक्त सौहाई तथा प्रच्छन्न स्नेह देकर वह प्रपनी उदारता का ही परिचय देता है। वच्चन के घनिष्ठ सम्पर्क में में सन् १६४० के वाद 'वसुषा' के सहवास-काल में ग्राया हूँ, जिसकी चर्चा बच्चन प्रपनी 'हलाहल' की भूमिका में कर चुका है। तब वह प्रयाग विश्वविद्यालय में शोध-कार्य करता था। मैं जी का वह बीज बच्चन के भावप्रवण हृदय की उर्वर

घरती में पड़कर उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। तेजी जी से वच्चन के विवाह के जपरान्त-जिसके लिए मैं कुछ ही महीने पहले भविष्यवाणी कर चुका था-हस्तविद्या के ज्ञान से कम, बच्चन की मानसिक दशा के श्रव्ययन से श्रिघक—मैत्री का वह विटप वटवृक्ष की तरह दुहरे-तिहरे-चौहरे स्नेह के मूल एवं सद्भाव सौहाद्यं की बांहें फैलाकर प्रधिक सघन, प्रशांत तथा प्रच्छाय वन सका। वच्चन की श्रानंद-सौंदर्य भावना तथा सुरुचि को सँवारने में श्रीमती बच्चन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब १६४० में बच्चन मेरे साथ 'वसुघा' में रहता था, तब मैं उसे अधिक निकट से जान सका था। उसे तव वीच-बीच में नैराश्य तथा भ्रवसाद के घन घेर लेते थे, जिनसे मुक्त होने के लिए वह मरघट के-से अत्यन्त उदास, ऊँचे स्वर में 'विनय पत्रिका' या 'रामायएा' पढ़ा करता था। और श्रंधकार की गुफा से श्राती हुई फिल्ली की श्रावाज के समान उसके निदारे कंठ से कूढ़कर मैं उससे कहा करता था, हाय, वच्चन, तुलसीदास जी पर रहम करो, कही तुम्हारे मुहर्रमी स्वर उनके कानों में पड गए तो श्रपनी कविता के साथ यह वलात्कार देखकर उनकी श्रात्मा इस देश को छोड़कर कहीं श्रन्यत्र प्रयाण कर वैठेगी, जहाँ वह तुम्हारे श्रत्याचार से श्रपना पिंड छुड़ा सके। श्रीर में प्रायः सोचता कि वच्चन के गले की मिठास या लोच क्या उसने केवल अपनी ही कविता के लिए रख छोड़ी है? यह तो था परिहास, पर उसके विषण्ण, रूक्ष, ग्रात्मनिष्ठ व्यक्तितव में तेजी जी ने जो मार्दव, उदारता तथा आशाप्रद प्रफुल्लता भरने में सहायता की, उसकी कथा में श्रत्यन्त निकट से श्रीर वहत श्रच्छी तरह जानता है। वच्चन को में हानि-लाभ का विचार रखनेवाला तो नहीं कहुँगा, क्योंकि उसकी उन्मुक्त उदारता के कई उदाहरण मुक्ते ज्ञात हैं-पर वह अपने व्यवहार में अकारण ही कुछ गणितज्ञ तथा मुँहफट होने को नीतिमत्ता समभता था। उसकी इस वृत्ति को तेजी जी रोकती-टोकती रहती थीं भ्रौर जब मैं उनकी सराहना या समर्थन करता तो बच्चन हमेशा कहता कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ या श्रपने पक्ष में कहता कि मैं ही ठीक हूँ, श्राप केवल वेद ही जानते है, में लवेद भी जानता हैं। इसे पढ़कर भी वह निश्चय ही मन ही मन यही कहेगा। किन्तु जो अन्तरंग रूप से वच्चन को जानता है उसे बच्चन के कवि-जीवन में श्रीमती बच्चन की इस देन को स्वीकार करना ही पडेगा कि उन्होंने एकाकी, विषण्ण कंठ से निशा को निमंत्रण देनेवाली कवि की ग्रात्मा को प्रभात-प्रफुल्ल जीवन-प्रांगण में प्रवेश करने में निष्ठापूर्वक सहायता दी।

वाहर से सूखा-अनगढ़ दीखनेवाले इस रस-मधुर कि के भीतर अखण्ड आस्था का हृदय उसकी प्राणों की तंत्री को भाव-संगीत-संकृत करता रहता है। वह गंभीर आस्था संभवतः वच्चन को अपने अन्य उन्नत संस्कारों के साथ अपने पूज्य पितृपाद से दाय रूप में मिली है। उसके पिता जिस घर में रामायण नहीं होती वहाँ पानी भी पीना पसन्द नहीं करते थे। बच्चन प्रायः प्रति वर्ष जिस लगन से, अकेले ही आसन भारकर, अखण्ड रामायण का पाठ कर लेता है, उसके लिए निरुचय ही गहरी श्रद्धा चाहिए। वह प्रत्येक प्रसंग पर रामायण की चौपाई उद्भुत कर सकता है। 'मंगल भवन अमंगल हारी द्रवड सो दसरय अजिर विहारी'— उसके मुँह से निरस्तर दुहराए गए ये मंत्रपूत चरण मेरे कानों में जव-तव गूँजते रहते हैं। अत्यन्त नियमित तया सुघर-सुचार रूप से प्रतिदिन कार्य करनेवाला उसका आत्मजयी, संकल्प-हढ़ व्यक्तित्व मेरे लिए सदैव एक प्रेरणाप्रद, प्रिय उदाहरण रहा है। अपने सुहद्-मंडल के केन्द्र-विन्दु के रूप में उसे पाकर में प्रसन्न हूँ। जिसप्रकार कोई क्षिप्रगामी-यान में वैठकर कलाशिल्प की प्रतीक किसी महानगरी की परिक्रमा करते समय इघर-उघर हण्टिपात भर कर लौट आए, कुछ उसी प्रकार मेंने भी संक्षेप में बच्चन के काव्य-जगत् की एक संकेतिक कांकी भर प्रस्तुत कर छोड़ दी है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि जो काव्य-प्रेमी इस सींदर्य, माधुर्य और प्रेम के नंदन-वन में विहार करेंगे वे कवि के साथ रसमंगल मनाकर अपने को कृतार्य पाएँगे। वच्चन का अमर यशःकाय कि आनन्द-रस धन है, वह प्रणय के मिलत-विद्योह, उत्लास-अवसाद का अनन्य गायक है, और है युगप्रवुद्ध उद्बोधक! वच्चन के विना खड़ी वोली के काव्य का एक बहुत बढ़ा अंतरंग अंग अध्र रा ही रहता।

१८/७ वी कस्तूरवा गांघी मार्ग, इलाहावाद । २३ श्रगस्त. १९६३

—सुमित्रानंदन पंत

# अभिनव सोपान

# प्रारंभिक रचनाएँ

#### कोयल

ग्रहे, कोयल की पहली कूक ! ग्रचानक उसका पड़ना वोल, हृदय में मधुरस देना घोल, श्रवणों का उत्सुक होना, वनना जिह्वा का मूक !

क्क, कोयल, या कोई मन्त्र, फूँक जो तू श्रामोद-प्रमोद, भरेगी वसुन्वरा की गोद? काया-कल्प-क्रिया करने का ज्ञात तुभे क्या तंत्र?

वदल अब प्रकृति पुराना ठाट करेगी नया-नया श्रङ्कार, सजाकर निज तन विविध प्रकार, देखेगी ऋतुपति-प्रियतम के शुभागमन की बाट।

करेगा श्राकर मंद समीर वाल-पल्लव-श्रघरों से वात, ढकेंगी तस्वर गए के गात नई पत्तियाँ पहना उनको हरी सुकोमल चीर। वसंती, पीले, नीले, लाल, वेंगनी म्रादि रंग के फूल, फूलकर गुच्छ-गुच्छ में भूल, भूमेंगे तहवर शाखा में वायु-हिंडोले डाल।

मिनखर्यां क्रपणा होंगी मग्न माँग सुमनों से रस का दान, सुना उनको निज गुन-गुन गान, मधु-संचय करने में होंगी तन-मन से संलग्न!

नयन खोले सर कमल समान वनी-वन का देखेंगे रूप— युगल जोड़ी की सुछवि श्रन्प; उन कंजों पर होंगे भ्रमरों के नर्तन गुंजान।

वहेगा सरिता में जल व्वेत समुज्ज्वल दर्पण के अनुरूप, देखकर जिसमें अपना रूप, पीत कुसुम की चादर श्रोढ़ेंगे सरसों के खेत।

कुसुम-दल से पराग को छीन, चुरा खिलती कलियों की गंघ, कराएगा उनका गँठवन्घ, पवन-पुरोहित गन्घ सुरज से रज सुगन्घ से भीन।

फिरेंगे पशु जोड़े ले संग, संग ग्रज-शावक, वाल-कुरंग, फड़कते हैं जिनके प्रत्यंग, पर्वत की चट्टानों पर कुदकेंगे भरे उमंग। पक्षियों के सुन राग-कलाप— प्राकृतिक नाद, ग्राम, सुर, ताल, शुष्क पड़ जाएँगे तत्काल, गंघर्वों के वाद्य-यंत्र किञ्चर के मधुर श्रलाप।

इन्द्र अपना इन्द्रासन त्याग, अखाड़े अपने करके बन्द, परम उत्सुक-मन दौड़ अमन्द, खोलेगा सुनने को नन्दन - द्वार भूमि का राग!

करेगी मत्त मयूरी नृत्य भ्रन्य विहगों का सुनकर गान, देख यह सुरपति लेगा मान, परियों के नर्तन हैं केवल भ्राडम्बर के कृत्य!

ग्रहे, फिर 'कुक' पूर्ण-ग्रावेश! सुनाकर तू ऋतुपित-संदेश, लगी दिखलाने उसका वेश, क्षणिक कल्पने मुभ्ने घुमाए तूने कितने देश!

कोकिले, पर यह तेरा राग हमारे नग्न - बुभुक्षित देश के लिए लाया क्या संदेश ? साथ प्रकृति के बदलेगा इस दीन देश का भाग ?

#### कलियों से

'ग्रहे, मैंने किलयों के साय, जब मेरा चंचल बचपन था, महा निर्देशी मेरा मन था, ग्रत्याचार ग्रनेक किए थे, किलयों को दुख दीर्घ दिए थे, तोड़ इन्हें बागों से लाता, छेद-छेद कर हार बनाता ! कूरं कार्य यह कैसे करता, सोच इसे हूँ ग्राहें भरता। किलयो, तुमसे क्षमा माँगते ये ग्रपराधी हाथ।'

'स्रहे, वह मेरे प्रति उपकार! कुछ दिन में कुम्हला ही जाती, गिरकर भूमि-समाधि वनाती। कौन जानता मेरा खिलना? कौन, नाज से डुलना-हिलना? कौन गोद में मुक्तको लेता? कौन प्रेम का परिचय देता? मुक्ते तोड़ की वड़ी भलाई, काम किसी के तो कुछ स्राई; वनी रही दो-चार घड़ी तो किसी गले का हार।'

'ग्रहे, वह क्षणिक प्रेम का जोश! सरस-सुगंघित थी तू जब तक, वनी स्नेह-भाजन थी तब तक। जहाँ तिनक-सी तू मुरफाई, फेंक दी गई, दूर हटाई। इसी प्रेम से क्या तेरा हो जाता है परितोप?' ''बदलता पल-पल पर संसार,
ह्रिदय विश्व के साथ वदलता,
प्रेम कहाँ फिर लहे अटलता?
इससे केवल यही सोचकर,
लेती हूँ सन्तोप ह्रुदय भर—
-मुभको भी था किया किसी ने कभी हृदय से प्यार!'

#### उपवन

माली, उपवन का खोल द्वार।
-बहु तरुवर ध्वज-से फहराता,
बहु पत्र-पताके लहराता,
-पूष्पों के तोरण छहराता,
यह उपवन दिखला एक वार।

माली, उपवन का खोल द्वार।
कोकिल के कूजन से कूजित,
अमरीं के गुंजन से गुंजित,
-मधुऋतु के साजों से सज्जित,
यह उपवन दिखला एक बार।

माली; उपवन का खोल द्वार।
-श्रपने सौरभ में मदमाता;
-श्रपनी सुखमा पर इतराता,
नित नव नन्दन वन का भाता,
यह उपवन दिखला एक दार।

"मत कह-उपवन का खोल द्वार।

यह नृप का उपवन कहलाता, नृप-दंपति ही इसमें भाता, कोई न ग्रीर ग्राने पाता,

यह श्राज्ञा उसकी दुनिवार।

मत कह उपवन का खोल द्वार। यदि लुक-छिपकर कोई श्राता, रखवालों से पकड़ा जाता, नृप सम्मूख दंड कड़ा पाता, श्रन्दर श्राने का तज विचार।"

माली, उपवन का खोल द्वार । उपवन मेरा मन ललचाता, ग्राकर न यहाँ लीटा जाता, मैं नहीं दंड से भय खाता, मैं नुपमा पर बलि बार-बार ।

माली, उपवन का खोल द्वार।
यह देख विहंगम है जाता,
कव श्राज्ञा लेने यह श्राता,
फिर मैं ही क्यों रोका जाता,
मैं एक विहग मानवाकार।

माली, उपवन का खोल द्वार।
कल्पना - चपल - परघारी हूँ,
भावना - विश्व - नभचारी हूँ,
इस भू पर एक अनारी हूँ,
फिरता मानव-जीवन विसार।

माली, उपवन का खोल द्वार । उपवन से क्या ले जाऊँगा, नृगा-पात न एक उठाऊँगा, कैसे कुछ ले उड़ पाऊँगा, निज तन-मन ही हो रहा भार ।

माली, उपवन का खोल द्वार।
भय, मीठे फल खा जाऊँगा?
कुछ काट-कुतर विखराऊँगा?
मैं कैसा विहग बताऊँगा,
मैं खाता निज उर के भ्राँगार।

माली, उपवन का खोल द्वार । भय, नीड़ बना वस जाऊँगा ? श्रपनी संतान वढ़ाऊँगा ? सुन, श्रपना नियम सुनाऊँगा— एकाकी वन-उपवन विहार ।

माली, उपवन का खोल द्वार। विहगों से द्वेष वढ़ाऊँगा ? अमरों को मार भगाऊँगा ? अपने को श्रेष्ठ वताऊँगा ? मैं उनके प्रति स्वर पर निसार।

माली, उपवन का खोल द्वार।
गुरु उनको ग्राज वनाऊँगा,
श्रम युत शिष्यत्व निभाऊँगा,
शिक्षा कुछ उनसे पाऊँगा,
सिखलाएँगे वे चिर उदार।

माली, उपवन का खोल द्वार। लितका पर प्राग्ण भुलाऊँगा, पत्लव दल में छिप जाऊँगा, कुछ ऐसे गीत सुनाऊँगा, जो चिर सुन्दर, चिर निर्विकार।

माली, उपवन का खोल हार।
परिमल को हृदय लगाऊँगा,
किल-कुसुमों पर मँडराऊँगा,
पर फड़काकर उड़ जाऊँगा,
फिर चहक-चहक दो-चार वार।

### गीत-विहंग

गीत मेरे खग वाल!
हृदय के प्रांगरा में सुविशाल
भावना-तरु की फैली डाल,
उसी पर प्रराय-नीड़ में पाल
रहा मैं सुविहग वाल!

पूर्ण खग से संसार,
स्वरों में जिनके स्विगक गान,
परों में जडगण-उच्च उड़ान,
देख-सुन इनको ये अनजान
केंप रहे विहग कुमार।

कत्यना - चलित वयार खीलकर प्रग्राय - नोड़ का द्वार, इन्हें वाहर लाई पुचकार, उड़े उगते लघु पंख पसार, गिरे पर तन के भार।

घरा कितनी विकराल !

भूलाती मन्द-मृदुल वह डाल,
कठोरा यह काँटों की जाल,
यहाँ पर श्राँखें लाल निकाल
तक रहे वृद्ध विडाल !

प्रथम रोदन का गान वनाता स्त्री का सफल सुहाग, पुरुष का जाग्रत करता भाग, मिटा, पर, इनका रोदन-राग जून्य में हो लयमान।

भला मानव संसार,
तोतले जो सुन शिशु के वोल,
विहँसकर गाँठ हृदय की खोल,
विश्व की सब निधियाँ ग्रनमोल
लुटाने को तैयार!

हुम्रा मुखरित ग्रनजान हृदय का कोई ग्रस्फुट गान, यहाँ तो, दूर रहा सम्मान, ग्रनसुनी करते विहग सुजान, चिढ़ाते मुंह विद्वान।

भ्राज मेरे खग बाल बोलते भ्रधर सँभाल-सँभाल, किन्तु कल होकर कल वाचाल, भरेंगे कलरव से तत्काल, गगन, भूतल, पाताल।

फुदकने की श्रभिलाप श्राज इनके जीवन की सार, 'श्राज' यदि ये कर पाए पार, चपल कल ये श्रपने पर सार मधेंगे भहदाकाश ।

भूल करता किव वाल,
श्राज ही में जीवन का सार,
मूर्ख लेते कल का ग्राधार,
जगत के कितने सजग विचार
स्ता गया कल का काल।

सामने गगन ग्रछोर, उड़ाता इनको निःसंकोच, हैंस रहा है मुक्तपर जग पोश्र, गिरे ये पृथ्वी पर क्या सोच? उड़े तो नभ की ग्रोर!

### तीन रुवाइयाँ

मैं एक जगत की भूला, मैं भूला एक जमाना, कितने घटना-चकों में भूला मैं ग्राना-जाना, पर सुख-दुख की वह सीमा मैं भूल न पाया, साक़ी,

जीवन के बाहर जाकर जीवन में तेरा श्राना।

तेरे पथ में हैं काँटे या पहले ही से जाना, आसान मुक्ते था, साक़ी, फूलों की दुनिया पाना,

> मृदु परस जगत का मुभको श्रानन्द न उतना देता,

'जितना तेरे काँटों से पग-पग पर पद विधवाना।

-सुख तो थोड़े से पाते, दुख सबके ऊपर आता, -सुख से वंचित बहुतेरे, -बच कौन दुखों से पाता;

> हर कलिका की क़िस्मत में, जग-जाहिर, व्यर्थ वताना,

खिलनान लिखा हो लेकिन ः है लिखा हुम्रा मुर्भाना!

## मधुशाला

[१]

मृदु भावों के श्रंगूरों की

श्राज बना लाया हाला,

प्रियतम, श्रपने ही हाथों से

श्राज पिलाऊँगा प्याला;

पहले भोग लगा लूँ तेरा,

फिर प्रसाद जग पाएगा;सबसे पहले तेरा स्वागत

करती मेरी मधुशाला।

[२]
प्रियतम, तू मेरी हाला है;
मैं तेरा प्यासा प्याला,
ग्रयने को मुक्तमें भरकर तू
वनता है पीनेवाला,
में तुक्तको छक छलका करता,
मस्त मुक्ते पी तू होता;
एक दूसरे को हम दोनों
ग्राज परस्पर मधुशाला।

[३]

मिदरालय जाने की घर से

चलता है पीनेवाला,
'किस पथ से जाऊँ?' असमंजस

में है वह भोलाभाला;

ग्रलग-ग्रलग पथ बतलाते सब

पर मैं यह बतलाता हूँ—
'राह पकड़ तू एक चला चल,
पा जाएगा मधुशाला।'

[४]
हाथों में श्राने से पहले
नाज दिखाएगा प्याला,
श्रमरों पर श्राने से पहले
श्रदा दिखाएगी हाला,
बहुतेरे इन्कार करेगा
साक़ी ग्राने से पहले;
पथिक, न घदरा जाना, पहले
मान करेगी मधुशाला।

[ प्र ]
लाल सुरा की घार लपट-सी
कह न इसे देना ज्वाला,
फेनिल मदिरा है, मत इंसकी
कह देना उर का छाला,
दर्द नशा है इस मदिरा का,
विगतस्मृतियाँ साक्षी हैं;
पीड़ा में आनंद जिसे हो,
आए मेरी मधुशाला।

[ ६ ]

एक वरस में एक वार ही
जगती होली की ज्वाला,
एक वार ही लगती वाजी,
जलती दीयों की माला;
दुनियावालो, किन्तु, किसी दिन
ग्रा मदिरालय में देखो,
दिन को होली, रात दिवाली,
रोज मनाती मचुशाला!

[७]

दो दिन ही मधु मुक्ते पिलाकर
कव उठी साक्षीवाला,
भरकर श्रव खिसका देती है
वह मेरे श्रागे प्याला,
नाज, श्रदा, श्रंदाजों से श्रव,
हाय, पिलाना दूर हुआ;
श्रव तो कर देती है केवल
फर्ज - श्रदाई मधुशाला।

[ द ]
छोटे-से जीवन में कितना
प्यार करूँ, पी लूँ हाला,
ग्राने के ही साथ जगत में
कहलाया 'जा ने वा ला',
स्वागत के ही साथ विदा की
होती देखी तैथारी,
बंद लगी होने खुलते ही
मेरी जीवन - मधुशाला।

[ ६ ]

करले, करले कंजूसी तू

मुभको देने में हाला,
देले, देले तू मुभको वस

यह टूटा-फूटा प्याला,

मैं तो सब्र इसी पर करता,

तू पीछे पछताएगी;

जव न रहूँगा मैं तब मेरी

याद करेगी मधुशाला।

[ १० ]
ध्यान मान का, अपमानों का
छोड़ दिया जब पी हाला,
गौरव भूला आया कर में
जब से मिट्टी का प्याला;
साक़ी की अंदाज - भरी
भिड़की में क्या अपमान धरा;
दुनिया-भर की ठोकर खाकर
पाई मैंने मधुशाला।

[ ११ ]

गिरती जाती है दिन-प्रतिदिन
प्रग्गियिनि, प्राग्गों की हाला,
भग्न हुम्रा जाता दिन-प्रतिदिन,
सुभगे, मेरा तन-प्याला,
रूठ रहा है मुभसे, रूपिस,
दिन-दिन यौवन का साक़ी,
सूख रही है दिन-दिन, सुंदरि,
मेरी जीवन - मधुशाला।

[ १२ ]

यम ग्राएगा साकी वनकर
साथ लिए काली हाला,
पी न होश में फिर ग्राएगा
सुरा - विसुध यह मतवाला;
यह ग्रंतिम वेहोशी, ग्रंतिम
साकी, ग्रंतिम प्याला है;
पियक, प्यार से पीना इसकी

[ १३ ]
ढलक रही हो तन के घट से
संगिनि, जब जीवन-हाला,
पात्र गरल का ले जब ग्रंतिम
साक्षी हो ग्रानेवाला,
हाथ परस भूले प्याले का,
स्वाद - सुरा जिह्वा भूले,
कानों में तुम कहती रहना
मधुकरा, प्याला, मधुकाला।

[ १४ ]

मेरे अघरों पर हो ग्रंतिम

वस्तु न तुलसीदल, प्याला,

मेरी जिह्ना पर हो ग्रंतिम

वस्तु न गंगाजल, हाला,

मेरे शव के पीछे चलने
वालो, याद इसे रखना—

'राम नाम है सत्य' न कहना,

कहना 'सच्ची मधुशाला'।

[ १५ ] मेरे शव पर वह रोए, हो जिसके आँसू में हाला,

श्राह भरे वह, जो हो सुरिभत भिदरा पीकर मतवाला,

दें मुभको वे कंघा, जिनके पद मद-डगमग होते हों, श्रीर जलूं उस ठीर, जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला।

[१६]
भीर चिता पर जाय उँडेला
पात्र न घृत का, पर प्याला,
घंट वँधे अंगूर लता में;
मध्य न जल हो, पर हाला,
प्राण्पिये,यदि श्राद्ध करो तुम
मेरा तो ऐसे करना—
पीनेवालों को बुलवाकर
खुलवा देना मधुशाला।

[१७]
देख रहा हूँ अपने आगे
कव से माणिक-सी हाला,
देख रहा हूँ अपने आगे
कव से कंचन का प्याला,
'वस अब पाया !'—कह-कह
कव से दौड़ रहा इसके पीछे,
किंतु रही है दूर क्षितिज-सी
मुक्तसे मेरी मधुशाला।

[ १= ]

कभी निराशा का तम घरता,
छिप जाता मधु का प्याला,
छिप जाती मदिरा की ग्राभा,
छिप जाती साकीवाला,
कभी उजाला ग्राशा करके
प्याला फिर चमका जाती,
ग्रांखिमचौनी खेल रही है
मुभसे मेरी मधुशाला।

[१६]

मिले न पर ललचा-ललचा नयों

श्राकुल करती है हाला,

मिले न पर तरसा-तरसाकर

नयों तड्पाता है प्याला,

हाय, नियित की विपम लेखनी

मस्तक पर यह खोद गई—

'दूर रहेगी मधु की धारा,

पास रहेगी मधुशाला!'

[ २० ]

किस्मत में था खाली खप्पर,
खोज रहा था मैं प्याला;
ढूँढ रहा था मैं मृगनयनी,
किस्मत में थी मृगछाला;
किसने अपना भाग्य समभने
में मुभ-सा घोखा खाया;
किस्मत में था अवघट मरघट,
ढूँढ रहा था मधुशाला!

[ २१ ]
उस प्याने से प्यार मुक्ते जो
दूर हथेली से प्याला,
उस हाला से नाव मुक्ते जो
दूर अधर से है हाला;
प्यार नहीं पा जाने में है,
पाने के अरमानों में !
पा जाता तब, हाय, न इतनी
प्यारी नगती मधुशाला।

[ २२ ]
जिसने मुक्तको प्यासा रक्खा,
वनी रहे वह भी हाला,
जिसने जीवन-भर दौड़ाया;
वना रहे वह भी प्याला;
मतवालों की जिह्ना से हैं
कभी निकलते शाप नहीं;
दुखी वनाया जिसने मुक्तको
सुखी रहे वह मधुशाला।

[२३]
क्या मुक्तको स्रावश्यकता है
साक़ी से गाँगूं हाला,
क्या मुक्तको स्रावश्यकता है
साक़ी से चाहूँ प्याला,
पीकर मदिरा मस्त हुस्रा तो
प्यार किया क्या मदिरा से!
मैं तो पागल हो उठता हूँ
सुन लेता यदि मधुशाला।

[ २४ ]

कितनी जल्दी रंग वदलती

है ग्रपना चंचल हाला,

कितनी जल्दी घिसने लगता
हाथों में ग्राकर प्याला,

कितनी जल्दी साक़ी का
ग्राकर्षण घटने लगता है;

प्रात नहीं थी वैसी जैसी
रात लगी थी मधुशाला।

[ २५ ]
छोड़ा मैंने पंय-मतों को
तव कहलाया मतवाला,
चली सुरा मेरा पग घोने
तोड़ा मैंने जब प्याला;
ग्रव मानी मधुशाला मेरे
पीछे - पीछे फिरती है;
क्या कारण ? अब छोड़ दिया है
मैंने जाना मधुशाला।

[ २६ ]

कितनी आई और गई पी

इस मिंदरालय में हाला,

कितनी टूट चुकी है अब तक

माटक प्यालों की माला,

कितने साक़ी अपना-अपना
काम खतम कर दूर गए,

कितने पीनेवाले आए,

किंतु वही है मधुशाला।

[ २७ ]
दर-दर घूम रहा था तब मैं
चिल्लाता—हाला ! हाला !
मुफे न मिलता था मदिरालय,
मुफे न मिलता था प्याला;
मिलन हुआ, पर नहीं मिलन-सुख
लिखा हुआ था किस्मत में,
मैं अब जमकर बैठ गया हूँ,
घूम रही है मधुशाला।

[ २८ ]

मैं मिदरालय के अन्दर हूँ,

मेरे हाथों में प्याला,
प्याले में मिदरालय विवित
करनेवाली है हाला;
इस उधेड़-बुन में ही मेरा
सारा जीवन बीत गया—

मैं मधुशाला के अन्दर या

मेरे अन्दर मधुशाला।

[ २६ ]
वह हाला, कर शांत सके जो
मेरे श्रंतर की ज्वाला,
जिसमें में विवित-प्रतिविवित
प्रतिपल, वह मेरा प्याला;
मधुशाला वह नहीं जहाँ पर
मदिरा वेवी जाती है,
भेंट जहाँ मस्ती की मिलती
मेरी तो वह मधुशाला।

[ ३० ]
कहाँ गया वह स्वर्गिक साक़ी,
कहाँ गई सुरिभत हाला,
कहाँ गया स्विप्तल मिदरालय,
कहाँ गया स्वर्गिम प्याला!
पीनेवालों ने मिदरा का
मूल्य, हाय, कव पहचाना?
फूट चुका जब मधुका प्याला,
दूट चकी जब मधुशाला।

[ २१ ]

अपने युग में सबको अनुपम

ज्ञात हुई अपनी हाला,

अपने युग में सबको अद्भुत

ज्ञात हुआ अपना प्याला,

फिर भी वृद्धों से जब पूछा

एक यही उत्तर पाया—

अव न रहे वे पीनेवाले,

श्रव न रही वह मधुशाला।

[ ३२ ]

कितने मर्म जता जाती है

वार-वार ग्राकर हाला,

कितने भेद बता जाता है

वार-वार ग्राकर प्याला,

कितने ग्रयों को संकेतों

से वतला जाता साक़ी,

फिर भी पोनेवालों को है

एक पहेली मधुशाला।

[ ३३ ]
जितनी दिल की गहराई हो
उतना गहरा है प्याला,
जितनी मन की मादकता हो
उतनी मादक है हाला,
जितनी उर की भावुकता हो
उतना सुंदर साक़ी है,
जितना ही जो रसिक, उसे है
उतनी रसमय मधुशाला।

[ ३४ ]

मेरी हाला में सबने
पाई अपनी-अपनी हाला,
मेरे प्याले में सबने
पाया अपना-अपना प्याला,
मेरे साक़ी में सबने
अपना प्यारा साक़ी देखा;
जिसकी जैसी रुचि थी उसने
वैसी देखी मधुशाला।

[ ३५ ]
कुचल हसरतें कितनी श्रपनी,
हाय, बना पाया हाला,
कितने श्ररमानों को करके
खाक बना पाया प्याला!
पी पीनेवाले चल देंगे,
हाय, न कोई जानेगा,
कितने मन के महल ढहे तब
खड़ी हुई यह मधुशाला!

## मधुबाला

#### मधुवाला

में मधुवाला मधुशाला की, में मधुशाला की मधुवाला !

[ १ ]

मैं मधु-विकेता की प्यारी,
मधु के घट मुक्तपर विलहारी,
प्यालों की मैं सुपमा सारी,
मेरा इल देला करती है
मधु-प्यासे नयनों की माला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[२]
इस नीले ग्रंचल की छाया
में जग-ज्वाला का भुलसाया
ग्राकर शीतल करता काया,
मवु-मरहम का में लेपन कर
ग्रच्छा करती उर का छाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

ग्रभिनव सोपान

E 5

[३]
मधुघट ले जब करती नर्तन,
मेरे नूपुर की छूम-छनन
में लय होता जग का क्रंदन,
भूमा करता मानव-जीवन
का क्षर्ण-क्षरा बनकर मतवाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[ ४ ]
मैं इस आँगन की आकर्षण,
मधु से सिंचित मेरी चितवन,
मेरी वाणी में मधु के करण,
मदमत्त बनाया मैं करती,
यश लूटा करती मधुशाला।
मैं मधुशाला की मधुबाला!

[ ५ ]
था एक समय, थी मधुशाला,
था मिट्टी का घट, था प्याला,
थी, किंतु, नहीं साक़ीबाला,
था बैठा ठाला विकेता
दे बंद कपाटों पर ताला।
मैं मधुशाला की मधुबाला!

[६]
तब इस घर में था तम छाया,
था भय छाया, था भ्रम छाया,
था मातम छाया, ग्रम छाया,
ऊषा का दीप लिए सिर पः
मैं ग्राई, करती उजियाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[ 0 ]

सोने की मधुशाला चमकी,
मािंगक द्युति से मिंदरा दमकी,
मधुगंघ दिशाओं में गमकी,
चल पड़ा लिए कर में प्याला
प्रत्येक सुरा पीनेवाला
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[ = ]

थे मिंदरा के मृत-पूक घड़े,
थे मूर्ति सहश मधुपात्र खड़े,
थे जड़वत् प्याले भूमि पड़े,
जादू के हाथों से छूकर
मैंने इनमें जीवन डाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[3]

प्रिका छूकर मधुघट छलके,
प्याले मधु पीने को ललके,
मालिक जागा मलकर पलकें,
श्रॅंगड़ाई लेकर उठ वैठी
चिरसुप्त-विमूच्छित मधुशाला।
में मधुशाला की मधुवाला!

[ १० ]
प्यासे श्राए, मैंने श्राँका,
वातायन से मैंने भाँका,
पीनेवालों का दल वाँका
उत्कंठित स्वर से बोल उठा,
'कर दे पागल, मर दे प्याला!'
मैं मधुशाला की मधुबाला!

[ 88 ]

न्खुल द्वार गए.मिंदरालय के, नारे लगते मेरी जय के, मिंट चिह्न गए चिंता-भय के, हर श्रोर मचा है शोर यही, 'ला-लामिंदरा,मिंदराला-ला!' मैं मधुशाला की मधुबाला!

[ १२ ]
हर एक तृप्ति का दास यहाँ;
पर एक दात है खास यहाँ,
पीने से बढ़ती प्यास यहाँ,
सौभाग्य, मगर, मेरा देखो,
देने से बढ़ती है हाला।
मैं मधुशाला की मुधुशाला!

[ १३ ]
चाहे जितनी मैं दूं हाला,
चाहे जितना तू पी प्याला,
चाहे जितना वन मतवाला,
सुन, भेद वताती हूँ ग्रंतिम;
यह शांत नहीं होगी ज्वाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[ १४ ]

मधु कौन यहाँ पीने श्राता;
है किसका प्यालों से नाता;
जग देख मुक्ते है मदमाता,
जिसके चिर तंद्रिल नयनों पर
तनती मैं स्वप्नों का जाला।
मैं मधुशाला की मधुवाला!

[ 22 ]

यह स्वप्त-विनिर्मितमधुशाला; यहस्वप्त-रचितमधुकाप्याला, स्विप्तिल तृष्णा, स्विप्तिल हाला, स्वप्तों की दुनिया में भूला फिरता मानव भोलाभाला। मैं मधुशाला की मधुवाला!

#### प्याला

मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[१]

कल काल-रात्रि के ग्रंघकार

में थी मेरी सत्ता विलीन,

इस मूर्तिमान जग में महान
था में विलुप्त कल रूप-हीन,

कल मादकता की भरी नींद
थी जड़ता से ले रही होड़,

किन सरस करों का परस ग्राज
करता जाग्रत जीवन नवीन?

मिट्टी से मधु का पात्र वन्ं

किस कुम्भकार का यह निश्चय?

मिट्टी का तन, मस्ती का मन,

हम्म भर जीवन—मेरा परिचय!

[ 7 ]

भ्रम भूमि रही थी जन्म-काल, या भ्रमित हो रहा ग्रासमान, उस कलावान का कुछ रहस्य होता फिर कैसे भासमान। जब खुली ग्रांख, तब हुग्रा ज्ञात, थिर है सब मेरे ग्रासपास; समक्षा था सबको भ्रमित, किंत

समभा था सबको भ्रमित, किंतु भ्रम स्वयं रहा था में ग्रजान।

भ्रम से ही जो उत्पन्न हुग्रा, नया ज्ञान करेगा वह संचय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[ 3 ]

जो रस लेकर श्राया भू पर जीवन - श्रातप ले गया छीन, खो गया पूर्व गुण, रंग, रूप हो जग की ज्वाला के श्रधीन;

मैं चिल्लाया, 'नयों ले मेरी
मृदुता करतीं मुभको कठोर?'
लपटें बोलीं, 'चुप, बजा-ठोंक
लेगी तुभको जगती प्रवीण।'

यह, लो, मीना बाजार लगा, होता है मेरा क्रय-विक्रय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षरा भर जीवन—मेरा परिचय!

े [ ४ ] मुभको न सके ले धन-कुबेर दिखलाकर अपना ठाट-बाट, मुक्तको न सके ले नृपित मोल

दे माल-खजाना, राज-पाट,
ग्रमरों ने ग्रमृत दिखलाया,
दिखलाया ग्रपना ग्रमर लोक,
दुकराया मैंने दोनों को
रखकर ग्रपना उन्नत ललाट;
विक, मगर, गया मैं मोल विना
जव ग्राया मानव सरस-हृदय।
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,

[ 4 ]

बस एक बार पूछा जाता, यदि अमृत से पड़ता पाला; यदि पात्र हलाहल का वनता, बस एक वार जाता ढाला;

> चिर जीवन ग्री' चिर मृत्यु जहाँ, लघु जीवन की चिर प्यास कहाँ;

जो फिर-फिर होठों तक जाता वह तो वस मदिरा का प्याला;

मेरा घर है अरमानों से
परिपूर्ण जगत का मदिरालय।
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[ ६ ]
मैं सखी सुराही का साथो,
सहचर मघुवाला का ललाम;
अपने मानस की मस्ती से
उफनाया करता आठ याम;

कल कूर काल के गालों में जाना होगा—इस कारण ही कुछ श्रीर बढ़ा दी है मैंने अपने जीवन की धूमधाम; इन मेरी उल्टी चालों पर संसार खड़ा करता विस्मय। मिट्टी का तन, मस्तीं का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[ ७ ]

मेरे पथ में भ्रा-भ्रा करके तू पूछ रहा है बार - बार, 'क्यों तू दुनिया के लोगों में करता है मदिरा का प्रचार?'

में वाद-विवाद करूं तुमसे अवकाश कहाँ इतना मुभको, 'ग्रानंद करो'—यह व्यंग्य-भरी है किसी दग्ध-उर की पुकार;

कुछ आग वुक्ताने को पीते ये भी, कर मत इन पर संशय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षरा भर जीवन—मेरा परिचय!

[5]

मैं देख चुका जा मिस्जद में भुक-भुक मोमिन पढ़ते नमाज, पर ग्रपनी इस मधुशाला में पीता दीवानों का समाज; वह पुण्य कृत्य, यह पाप कर्म, कह भी दं, तो दं क्या सबूत;

कव कंचन मस्जिद पर वरसा, कव मदिरालय पर गिरी गाज?

यह चिर श्रनादि से प्रश्न उठा, में श्राज करूँगा क्या निर्णय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[3]

सुनकर ग्राया हूँ मंदिर में
रटते हरिजन ये राम-राम,
पर ग्रपनी इस मघुशाला में
जपते मतवाले जाम-जाम;
पंडित मदिरालय से रूठा,
मैं कैसे मंदिर से रूठूँ,
मैं फ़र्क़ वाहरी क्या देखूँ;

मुभको मस्ती से महज काम।

भय-भ्रांति-भरे जिन में दोनों मन को वहलाने के श्रभिनय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

[ 80 ]

संसृति की नाटकशाला में
है पड़ा तुभे वनना ज्ञानी,
है पड़ा मुभे वनना प्याला,
होना मदिरा का ग्रभिमानी;
संघर्ष यहाँ किसका किससे;
यह तो सब खेल-तमाशा है,
वह देख, यवनिका गिरती है,
समभा, कुछ ग्रपनी नादानी!

छिप जाएँगे हम दोनों ही लेकर अपने अपने श्राशय। [मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षाण भर जीवन—मेरा परिचय!

[ ११ ]
पल में मृत पीनेवाले के
कर से गिर भू पर आऊँगा,
जिस मिट्टी से था मैं निर्मित
उस मिट्टी में मिल जाऊँगा;
अधिकार नहीं जिन बातों पर,
उन वातों की विंता करके
अब तक जग ने क्या पाया है,
मैं कर चर्चा, क्या पाऊँगा?
मुक्तको अपना ही जन्म-निघन
है सृष्टि प्रथम, है अंतिम 'लय।
मिट्टी का तन, मस्ती का मन,
क्षण भर जीवन—मेरा परिचय!

#### हाला

उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[१] जग ने ऊपर की ग्रांखों से देखा मुक्तको वस लाल-लाल, कह डाला मुमको जल्दी से

द्रव माणिक या पिघला प्रवाल,
जिसको साक़ी के श्रघरों ने
चुंवित करके स्वादिष्ट किया,
कुछ मनमौजी मजनूँ जिसको
ले-ले प्यालों में रहे ढाल;
मेरे वारे में है फैला
दुनिया में कितना भ्रम-संशय।
जल्लास-चपल, उन्माद-तरल,
प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[ 7 ]

वह भ्रांत महा जिसने समका मेरा घर या जलघर अयाह, जिसकी हिलोर में देशों ते पहचाना मेरा लघु प्रवाह;

> श्रंशावतार वह था मेरा, मेरा तो सच्चा रूप श्रीर;

विश्वास अगर मुभपर, मानो— मेरा दो कण वह महोत्साह,

जो सुरासुरों ने उर में घर मथ डाला वारिधि वृहत्हृदय। उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[ 3 ]

मेरी मादकता से ही तो मानव सब सुख-दुख सका भेल, कर सकी मानवों की पृथ्वी शश्चि-रिव सुदूर से हेल-मेल, मेरी मस्ती से रहे नाचग्रह गण, करता है गगन गान,
वह महोन्माद मैं ही जिससे
यह सृष्टि-प्रलय का खेल खेल,
दु:सह चिर जीवन सह सकता
वह चिर एकाकी लीलामय।
उल्लास-चपल, उन्माद-तरल,
प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[४]

प्रवतित रूप में भी तो मैं

इतनी महान, इतनी विशाल,

मेरी दो नन्ही बूँदों ने

रँग दिया उषा का चीर लाल;

संध्या की चर्चा क्या, वह तो

उसके दुक्कल का एक छोर,

जिसकी छाया से ही रंजित

पाटल-कुटुम्ब का मृदुल गाल;

कर नहीं मुभे सकता बंदी

दर-दीवारों में मिदराल्य।

उल्लास-चपल, उन्माद-तरल,

प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[ ५ ]

श्रवतीणें रूप में भी तो है

मेरा इतना सुरभित शरीर,
दो साँस वहा देती मेरी
जग-पतभड़ में मध्रऋतु समीर,
जो पिक-प्राणों में कर प्रवेश
तनता नभ में स्वर का वितान,

लाता कमलों की महिक्कल में
नर्तन करने को श्रमर-भीड़;
मधुबाला के पग-पायल क्या
पाएँगे मेरे मन पर जय।
जल्लास-चपल, उन्माद-तरल,
प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[ ६ ]

लवलेश लास लेकर मेरा

भरना भूमा करता गिरि पर,

सर हिल्लोलित होता रह-रह,

सरि वढ़ती लहरा-लहराकर,

मेरी चंचलता की करता

मेरी चंचलता की करती रहता है सिंधु नक़ल असफल;

त्रज्ञानी को यह जात नहीं, मैं भर सकती कितने सागर।

कर पाएँगे प्यासे मेरा कितना इन प्यालों में संचय। उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिचय!

[ 0 ]

हूँ ग्राज प्रवाहित मैं ऐसे, जैसे किव के हृदयोद्गार; तुम रोक नहीं सकते मुक्तको, कर नहीं सकोगे मुक्ते पार;

यह श्रपनी काग़ज की नावें तट पर वाँघो, श्रागे न वड़ो, ये तुम्हें ड्वा देंगी गलकर हे स्वेत - केश - घर कर्णाधार;

बह सकता जो मेरी गति से पा सकता वह मेरा ग्राश्रय। उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पलपागल-मेरा परिचय!

[ = ] उद्दाम तरंगों से श्रपनी मस्जिद, गिरजाघर, देवालय मैं तोड़ गिरा दुंगी पल में-मानव के बंदीगृह निश्चय।

> जो कूल, किनारे, तट करते संकुचित मनुज के जीवन को,

में काट सबों को डालुंगी किसका डर मुभको ? मैं निर्भय।

> मैं ढहा-वहा दूंगी क्षए में पाखंडों के गुरु गढ़ दुर्जय। उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल-मेरा परिचय!

> > [ 3 ]

फिर मैं नभ-गुंवद के नीचे नव-निर्मल द्वीप बनाऊँगी, जिसपर हिलमिलकर वसने को संपूर्ण जगत को लाऊँगी; उन्मुक्त वायुमंडल में ग्रब श्रादर्श बनेगी मधुशाला; प्रिय प्रकृति-परी के हाथों से मधुपान कराऊँगी, ऐसा चिर जरा-जीर्ण मानव फिर से

पाएगा नूतन यौवन वय।

उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिचम ।

[ १० ]

रे वक भ्रुग्रोंवाले योगी! दिखला मत मुभको वह मरुयल, जिसमें जाकर खो जाएगी मेरी द्रुत गति, मेरी ध्वनि कल।

है ठीक ग्रगर तेरा कहना, मैं ग्रोर चलूंगी इठलाकर; संदेहों में क्यों व्यर्थ पड़्ं? मेरा तो है विश्वास ग्रटल—

> में जिस जड़ मरु में पहुँचूंगी, कर दूंगी उसको जीवनम्छ। उल्लास-वपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिवर्ध!

> > [ 88 ]

लघुतम गुरुतम से समोजित— यह जान, मुक्ते जीवन प्यारा, परमाणु केंपा जब करता है हिल उठता नभ-मंडल सारा!

यदि एक वस्तु भी सदा रहीं, तो सदा रहेगी वस्तु सभी; त्रैलोक्य विना जलहीन हुए सकती न सूख कोई घारा;

> सव सृष्टि नष्ट हो जाएगी, हो जाएगा जब मेरा क्षय। उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, प्रति पल पागल—मेरा परिश्रय!

### बुलबुल

सुरा पी, मद पी, कर मधुपान, रही बुलबुल डालों पर बोल!

### [ 8 ]

लिए मादकता का संदेश
फिरा मैं कब से जग के वीच,
कहीं पर कहलाया विक्षिप्त,
कहीं पर कहलाया मैं नीच;
सुरीले कंठों का अपमान
जगत में कर सकता है कीन?
स्वयं, लो, प्रकृति उठी है बोल
विदा कर अपना चिर वर मीन।

भ्ररे, मिट्टी के पुतलो, भ्राज सुनो भ्रपने कानों को खोल, सुरा पी, मद पी, कर मधुपान, रही बुलबुल डालों पर बोल!

### [ 7 ]

यही श्यामल नभ का संदेश रहा जो तारों के संग भूम, यही उज्ज्वल शशि का सदेश रहा जो भू के कण-कण चूम,

> यही मलयानिल का संदेश रहे जिससे पल्लव-दल डोल; यही कलि-कुसुमों का संदेश रहे जो गाँठ सुरभि की खोल,

यही ले-ले उठतीं संदेश सिलल की सहज हिलोरें लोल; प्रकृति की प्रतिनिधि वनकर ग्राज रही बुलबुल डालों पर वोल!

[ ३ ]

श्ररण हाला से प्यांना पूर्ण ललकता, उत्सुकता के साथ निकट श्राया है तेरे श्राज सुकोमल मधुवाला के हाथ;

सुरा-सुषमा का पा यह यांग नहीं यदि पीने का अरमान, भले तू कह अपने को भक्त, कहूँगा मैं तुभको पापाएा;

हमें लघु मानव को क्या लाज, गए मुनि-देवों के मन डोल; सरसता से संयम को जीत रही बुलबुल डालों पर बोल!

[ ४ ]

कहीं दुर्जय देवों का कोप—

कहीं तूफ़ान, कहीं भूचाल,

कहीं पर प्रलयकारिग्गी बाढ़,
कहीं पर सर्वभक्षिणी ज्वाल;

कहीं मानव के अत्याचार, कहीं दीनों की दैन्य पुकार, कहीं दुश्चिताओं के भार दवा कंदन करता संसार; करें, आग्रो, मिल हम दो-चार जगत-कोलाहल में कल्लोल; दुखों से पागल होकर श्राज रही वुलवुल डालों पर वोल!

·[ x ]

विभाजित करती मानव जाति घरा पर देशों की दीवार, जरा ऊपर तो उठकर देख, वही जीवन है .इस-उस पार;

घृणा का देते हैं उपदेश यहाँ धर्मों के ठेकेदार, खुला है सब के हित, सब काल हमारी मधुशाला का द्वार;

करें आओ विस्मृत वे भेद, रहे जो जीवन में विष घोल; क्रांति की जिह्वा वनकर आज रही बुलबुल डालों पर बोल!

[६]

एक क्षरा पात-पात से प्रेम, एक क्षरा डाल-डाल पर खेल, एक क्षण फूल-फूल से स्तेह, एक क्षण विहग-विहग से मेल;

अभी है जिस क्षण का अस्तित्व, दूसरे क्षण वस उसकी याद, याद करनेवाला यदि शेष; नहीं क्या संभव क्षण भर बाद

उड़ें अज्ञात दिशा की ओर पखेरू प्राणों के पर खोल? सजग करती जगती को आज रही बुलबुल डालों पर बोल! [ 0 ]

हमारा अमर सुखों का स्वप्न, जगत का, पर, विपरीत विघान, हमारी इच्छा के प्रतिकूल पड़ा है आ हमपर अनजान;

भुकाकर इसके आगे शीश नहीं मानव ने मानी हार; मिटा सकने में यदि असमर्थ, भुला सकते हम यह संसार;

हमारी लाचारी की एक मुरा ही श्रोपघ है श्रनमोल; लिए निज वाणी में विद्रोह रही बुलबुल डालों पर बोल!

[=]

जिन्हें जग-जीवन से संतोप, उन्हें क्यों भाए इसका गान? जिन्हें जग-जीवन से वैराग्य, उन्हें क्यों भाए इसकी तान?

हमें जग - जीवन से अनुराग, हमें जग - जीवन से विद्रोह; इसे क्या समभेंगे वे लोग, जिन्हें सीमा-बंधन का मोह;

करे कोई निंदा दिन - रात, सुयश का पीटे कोई ढोल, किए कानों को भ्रपने वंद, रही वुलवुल डालों पर वोल!

#### इस पार-उस पार

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

[ 8 ]

यह चाँद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा - लहरा यह शाखाएँ कुछ शोक भुला देतीं मन का,

कल मुर्भानेवाली कलियाँ हैंसकर कहती हैं, मग्न रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुक्ते बहलाने का

उपचार न जाने क्या होगा। इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

[ २ ]

जग में रस की निदयाँ बहतीं,
रसना दो बूंदें पाती है,
जीवन की फिलिमल-सी फॉकी
नयनों के ग्रागे ग्राती है,
स्वर-तालमयी वीगा बजती,
मिलती है बस फंकार मुफे,

महलों के स्वप्नों के भीतर जर्जर खँडहर का सत्य भरा, उर में ऐसी हलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए; अब तो हम अपने जीवन भर उस कूर-कठिन को कोस चुके; उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा! इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

[ ५ ]
संपृति के जीवन में, सुभगे,
ऐसी भी घड़ियाँ ग्राएँगी,
जब दिनकर की तमहर किरएों
तम के ग्रन्दर छिप जाएँगी,
जब निज प्रियतम का शव, रजनी
तम की चादर से ढक देगी,
तब रिव-शिश-पोषित यह पृथिवी
कितने दिन खैर मनाएगी;
जब इस लंबे-चौड़े जग का
श्रस्तित्व न रहने पाएगा,
तब हम दोनों का नन्हाँ-सा
संसार न जाने क्या होगा!
इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो,
उस पार न जाने क्या होगा!

[६] ऐसा चिर पतकड़ आएगा, कोयल न कुहुक फिर पाएगी, बुलबुल न श्रेंचेरे में गा-गा जीवन की ज्योति जगाएगी,

> श्रगणित मृदु-नव पल्लव के स्वर 'मर-मर' न सुने फिर जाएँगे,

भ्रलि-भ्रवली कलि-दल पर गुंजन करने के हेतु न भ्राएगी;

> जब इतनी रसमय घ्वनियों का अवसान, प्रिये, हो जाएगा, तव शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो; उस पार न जाने क्या होगा!

[ 9 ]

सुन काल प्रवल का गुरु गर्जन निर्फोरिगो भूलेगी नर्तन, निर्फोर भूलेगा निज 'टल-मल'; सरिता, अपना 'कल-कल' गायन;

वह गायक-नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा, मुंह खोल खड़े रह जाएँगे गंधर्व; ग्रप्सरा, किन्नरगरा; संगीत सजीव हुग्रा जिनमें; जब मौन वही हो जाएँगे,

तव, प्राण, तुम्हारी तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मबु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

[ म ] उतरे इन ग्रांंंंं के ग्रागे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा, देखो, माली सुकुमार लताग्रों के गहने,

दो दिन में खींची जाएगी अपा की सारी सिंदूरी, पट इंद्रघनुष का सतरंगा कितने दिन रहने; 'पाएगा

जव मूर्तिमती सत्ताग्रों की शोभा - सुषमा लुट जाएगी, तव किव के किएत स्वप्नों का श्रुंगार न जाने क्या होगा!

इस पार, त्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

[3] हग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है; मैं ग्राज चला, तुम ग्राग्रोगी

कल, परसों सब संगी-साथी, दुनिया रोती - घोती रहती, जिसको जाना है, जाता है;

> मेरा तो होता मन डग-मग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुँचूँगा मँभघार, न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा!

# पाँच पुकार

गंजी मदिरालय भर में लो, 'पियो, पियो' की बोली !

[ १ ] संकेत किया यह किसने, यह किसकी भौंहें घूमीं ? सहसा मचुवालाग्रों ने मदभरी सुराही चूमी; फिर चलीं इन्हें सव लेकर, होकर प्रतिविवित इनमें, का कहना ही क्या, दीवारें भी भूमीं ; जड सवने ज्योंही कलि-मुख की मृदु ग्रघर - पंखुरियाँ खोलीं, गूँजी मदिरालय भर में लो, 'पियो, पियो' की बीली!

[ 7 ]

जिस ग्रमृतमय वाणी से जड़ में जीवन जग जाता, रुकता सुनकर वह कैसे रसिकों का दल मदमाता; ग्रांखों के ग्रागे पाकर ग्रपने जीवन का सपना, हर एक उसे छूने को आया निज कर फैलाता; पा सत्य, कलोल उठी कर मधु के प्यासों की टोली, गूँजी मदिरालय भर में लो, 'बढ़ो, बढ़ो' की बोली!

[३]
सारी साघें जीवन की
प्रघरों में प्राज समाई,
सुख, शांति जगत की सारी
छनकर मदिरा में प्राई,
इञ्छित स्वगों की प्रतिमा
साकार हुई, सिख, तुम हो;
प्रव ध्येय विसुधि, विस्मृति है,
है मुक्ति यही सुखदायी,
पल भर की चेतनता भी
प्रव सह्य नहीं, ग्रो भोली,
गूंजी मदिरालय भर में
लो, 'भरो, भरो' की वोली!

[४]

मध्घट कंघों से उतरे,

श्राशा से श्रांखें चमकीं,
छल - छल कह माणिक मिदरा
प्यालों के श्रंदर दमकी,
दानी मध्यालाश्रों ने
ली भुका सुराही ग्रपनी,

'श्रारंभ करो' कहती - सी
मध्यंघ चतुर्दिक गमकी,

ग्राशीप वचन कहने को मघुपों की जिल्ला डोली; गूँजी मदिरालय भर में लो, 'जियो, जियो' की वोली!

[ x ]

दो दौर न चल पाए थे इस तृष्णा के ग्रांगन में, इवा मदिरालय सारा मतवालों के कंदन में;

यमदूत द्वार पर भ्राया ले चलने का परवाना, गिर - गिर दूटे घट - प्याले, बुफ दीप गए सब क्षण में ;

सव चले किए सिर नीचे ले अरमानों की भोली; गूँजी मदिरालय भर में लो, 'चलो, चलो' की वोली!

### पगध्वनि

पहचानी वह पगध्विन मेरी, वह पगध्विन मेरी पहचानी!

[१] नंदन वन में उगनेवाली मेहेंदी जिन तलवों की लाली वनकर भू पर आई, आली; मैं उन तलवों से चिर परिचित, मैं उन तलवों का चिर ज्ञानी। वह पगध्विन मेरी पहचानी!

[२]
जया ले अपनी अरुणाई,
ले कर-किरणों की चतुराई,
जिनमें जावक रचने आई,
मैं उन चरणों का चिर प्रेमी,
मैं उन चरणों का चिर ध्यानी।
वह पगव्विन मेरी पहुचानी!

[३]
उन मृदु चरणों का चुंबन कर
उत्तर भी हो उठता उर्वर,
तृ ण-कलि-कुसुमों से जाता भर,
मरुथल मघुवन बन लहराते,
पाषाण पिघल होते पानी।
वह पगध्विन मेरी पहचानी!

[४]
उन चरणों की मंजूल उँगली
पर नख-नक्षत्रों को ग्रवली,
जीवन के पथ की ज्योति मली,
जिसका ग्रवलवन कर जग ने
सुख - सुषमा की नगरी जानी।
वह पगव्विन मेरी पहचानी!

[ 4 ]

उन पद-पद्मों के प्रभ रजकण का अंजित कर मंत्रित अंजन खुलते कवि के चिर ग्रंघ नयन,

> तम से आकर उर से मिलतो स्वप्नों की दुनिया की रानी। वह पगच्विन मेरी पहचानी!

[६] उन सुन्दर चरणों का ग्रर्चन करते ग्रांसू से सिधु-नयन, पद-रेखा में उच्छ्वास पवन देखा करता श्रंकित ग्रपनी सौभाग्य सुरेखा कल्याणी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

[ 9 ]

उन चल चरगों की कल छम-छम से ही था निकला नाद प्रथम, गति से, मादक तालों का क्रम,

> निकली स्वर - लय की लहर जिसे जग ने सुल की भाषा मानी। वह पगध्विन मेरी पहचानी !

> > [ 5 ]

हो शांत, जगत के कोलाहल! रक जा, री, जीवन की हलचल ! मैं दूर पड़ा सुन लूं दो पल,

संदेश नया जो लाई है यह चाल किसी की मस्तानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

[3]

किसके तमपूर्ण प्रहर भागे? किसके चिर सोए दिन जागे? सुख-स्वर्ग हुम्रा किसके म्रागे? होगी किसके कंपित कर से इन शुभ चरणों की ग्रगवानी? वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

[ 20 ]

बढ़ता जाता घुँघरू का रव; क्या यह भी हो सकता संभव? यह जीवन का अनुभव अभिनव;

> पदचाप शीघ्र, पग-राग तीव्र, स्वागत को उठ, रे कवि मानी! वह पगध्विन मेरी पहचानी!

[ ११ ] ध्विन पास चली मेरे आती, सव ग्रंग शिथिल, पुलकित छाती, लो, गिरतीं पलकें मदमाती,

> पग को परिरंभण करने की, पर, इन युग वाहों ने ठानी। वह पगध्विन मेरी पहचानी!

> > [ 88 ]

रव गूँजा भू पर, ग्रंवर में, सर में, सरिता में, सागर में, प्रत्येक श्वास में, प्रति स्वर में,

> किस - किसका आश्यय ले फैलें, मेरे हाथों की हैरानी। वह पगव्विन मेरी पहचानी!

[ १३ ]

ये ढूँढ रहे ध्वनि का उद्गम, मंजीर-मुखर-युत पद निर्मम, है ठौर सभी जिनकी ध्वनि सम,

> इनको पाने का यत्न वृथा, श्रम करना केवल नादानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

> > [ 88 ]

ये कर नभ-जल-थल में भटके, श्राकर मेरे उर पर श्रटके, जो पग द्वय थे श्रन्दर घर के,

> ये ढूँढ रहे उनको वाहर ये युग कर मेरे ग्रज्ञानी। वह पगघ्वनि मेरी पहचानी!

> > [ 24 ]

उर के ही मघुर अभाव चरण वन करते स्मृति-पट पर नर्तन, मुखरित होता रहता वन-वन मैं ही इन चरणों में नूपुर, नूपुर-ध्विन मेरी ही वाणी। वह पगध्विन मेरी पहचानी!

# मधु कलश

### मधु कलश

है आज भरा जीवन मुक्तमें, हे आज भरी मेरी गागर!

[ 8 ]

सर में जीवन है, इससे ही वह लहराता रहता प्रति पल, सरिता में जीवन, इससे ही वह गाती जाती है कल - कल,

निर्फर में जीवन, इससे ही वह भर-भर भरता रहता है,

जीवन ही देता रहता है नदको दुतगित,नदको हलचल,

लहरें जठतीं, लहरें गिरतीं, लहरें वढ़तीं, लहरें हटतीं; जीवन से चंचल हैं लहरें, जीवन से ग्रस्थिर है सागर। है ग्राज भरा जीवन मुक्कमें; है ग्राज भरी मेरी गागर! 36935

[ 7 ]

नभ का जीवन प्रति रजनी में कर-उंठता है जगमग-जगमग, जलकर तारक-दल-दीपों में, सज नीलम का प्रासाद सुभग, दिन में पट रग - विरंगे श्री' सतरंगे वनकर तन ढकता.

प्रातः-सायं कलरव करता वन चंचल-पर दल के दल खग,

> प्रावृट में विद्युत में हँसता, रोता वादल की वूँदों में, करती है व्यक्त घरा जीवन, होकर तृगामय, होकर उर्वर। है स्राज भरा जीवन मुक्तमें, है स्राज भरी मेरी गागर!

## [ ३ ]

मारुत का जीवन वहता है गिरि-कानन पर करता हर-हर, तरुवर-लितकाओं का जीवन कर उठता है मर्मर-मर्मर,

> पल्लव का, पर वन अंवर में उड़ जाने की इच्छा करता,

शाखात्रों का, भूमा करता दाएँ - वाएँ नोचे - ऊपर,

तृगा शिशु, जिनका हो पाया है अव तक मुखरित कल कंठ नहीं, दिखला देते अपना जीवन फड़का अपने अनजान अधर। है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरी नागर!

[8]

जल में, थल में, नममंडल में है जीवन की घारा बहती, संसृति के कूल-किनारों को ग्रतिक्षण सिचित करती रहती,

इत घारा के तट पर ही है मेरी यह सुंदर-सी वस्ती—

सुंदर-सी नगरी जिसको है सव दुनिया मधुशाला कहती;

> में हूँ इस नगरी की रानी, इसकी देवी, इसकी प्रतिमा, इससे मेरा संवंध ग्रटल, इससे मेरा संवव ग्रमर। है ग्राज भरा जीवन मुभमें, है ग्राज भरी मेरी गागर!

> > [ 및 ]

पल ड्योड़ी पर, पल ग्रांगन में, पल छज्जों ग्रौर भरोखों पर में क्यों न रहूँ जब ग्राने को मेरे मधु के प्रेमी सुंदर,

> जब खोज किसी की हों करते दृग दूर क्षितिज पर ग्रोर सभी,

किस विधि से मैं गंभीर वर्नू ग्रपने नयनों को नीचे कर,

मरु की नीरवता का ग्रभिनय
मैं कर ही कैसे सकती हूँ,
जव निष्कारण ही ग्राज रहे
मुसकान-हुँसी के निर्भर भर।
है ग्राज भरा जीवन मुभमें,
है ग्राज भरी मेरी गागर!

[ ६ ]

में थिर होकर कैसे वैठूँ, जब हो उठते हैं पाँव चपल, मैं मौन खड़ी किस भाँति रहूँ, जब हैं वज उठते पग-पायल,

> जव मचुघट के आधार वने, करक्यों न भुकें, भूमें, घूमें,

किस भाँति रहूँ मैं मुख मूँदे, जव उड़-उड़ जाता है ग्रंचल;

> में नाच रही मिदरालय में, में और नहीं कुछ कर सकती, है आज गया कोई मेरे तन में, प्राणों में यौवन भर। है आज भरा जीवन मुक्तमें, है आज भरी मेरो गागर!

> > [ 9 ]

भावों से ऐसा पूर्ण हृदय वातें भी मेरी साधारण उर से उठकर मुख तक याते-ग्राते वन जाती हैं गायन;

जव लौट प्रतिध्वनि स्राती है स्रवरजहोता है तब मुफको—

हो ग्राज गई मधु सौरभ से क्या जड़ दीवारें भी चेतन!

> गुंजित करती मिंदरालय को, लाचार यही में करने को, अपने से ही फूटा पड़ता मुभमेंलय-ताल-वेंघामघुस्वर। है आज भरा जीवन मुभमें, है आज भरी मेरी गागर!

## [ s ]

गिरि में न समा उन्माद सका तव भरनों में वाहर श्राया, भरनों की ही थी मादकता जिसको सर-सरिता ने पाया.

> जव सँभल सका उल्लास नहीं निदयों से, श्रंवृधि की श्राई,

श्रंबुधि की उमड़ी मस्ती को नीरद नें्रेभू १पर वरसाया;

> मलयानिल को निज सौरभ दे मधुवन कुछ हल्का हो जाता, मैं कर देती मदिरा वितरित जाता उर से कुछ भार उतर। है आज भरा जीवन मुभमें, है आज भरी मेरी गागर!

## [8]

तन की क्षराभंगुर नौका पर चढ़कर, हे यात्री, तू आया, तूने नानाविधि नगरों को होगा जीवन-तट पर पाया,

जड़ शुष्क उन्हें देखा होगा रिक्षत-सीमित प्राचीरों से,

इस नगरी में पाई होगी अपने उर की स्विप्तल छाया;

है शुष्क सत्य यदि उपयोगी
तो [सुखदायक है स्वप्न सरस;
सुख भी जीवन का अंश अमर,
मत जग से डर, कुछ देरठहर।
है श्राज भरा जीवन मुफमें,
है श्राज भरी मेरी गागर!

[ १० ]
जीवन में दोनों ब्राते हैं
निट्टी के पल, सोने के क्षण,
जीवन से दोनों जाते हैं
पाने के पल, सोने के क्षण;

हम जिस क्षण में जो करते हैं हम बाध्य दही है करते की,

हैंसने के क्षण पाकर हँसते, रोते है पा रोने के क्षण; विस्मृति की ग्राई है वेला, कर, पांथ, न इसकी ग्रवहेला, ग्रा, भूलें हास-क्दन दोनों मधुमय होकर दो-चार पहर। है ग्राज भरा जीवन मुक्तें, है ग्राज भरी मेरी गागर!

### कवि की वासना

कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

[ १ ]
सृष्टि के प्रारंभ में
मैंने उपा के गाल नूमे,
बाल रिव के भाग्यवाले
दीष्त भाल विशाल चूमे,
प्रथम संद्या के ग्रव्हण दृग
चूमकर मैंने सुलाए,

तारिका-कलि से सुराज्जित नव निशा के बाल चूमे,

वायु के रसमय ग्रधर पहले सके छू होठ मेरे, मृत्तिका की पुतलियों से ग्राज क्या ग्रभिसार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

[२] विगत-बाल्य वसुंघरा के उच्च तुंग-उरोज उभरे, तरु उगे हरिताभ पट घर काम के ध्वज मत्त फहरे,

> चपल उच्छुं खल करों ने जो किया उत्पात उस दिन,

है हथेली पर लिखा वह, पढ़ भले ही विश्व हहरे;

प्यास वारिधि से बुभाकर भी रहा ग्रतृप्त हूँ मैं, कामिनी के कुच-कलश से श्राज कैसा प्यार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

[३] इंद्रधनु पर शीश घरकर वादलों की सेज सुख पर सो चुका हूँ नींद भर मैं चंचला को वाहु में भर,

दीप रिव - शशि - तारकों ने वाहरी कुछ केलि देखी,

देख, पर, पाया न कोई
स्वप्न वे सुकुमार, सुंदर
जो पलक पर कर निछावर
थी गई मघु यामिनी वह,
यह समाघि वनी हुई है,
यह न शयनागार मेरा!
कह रहा जग वासनामय
हो रहा उदगार मेरा!

[४]

ग्राज मिट्टी से घिरा हैं

पर उमंगें हैं पुरानी,
सोमरस जो पी चुका है

ग्राज उसके हाय पानी,

होठ प्यालों पर भुके तो ये विवश इसके लिए वे,

प्यास का वत घार वैठा ग्राज है मन, किंतु, मानी;

में नहीं हूँ देह-धर्मों से वंधा, जग, जान ले तू, तन विकृत हो जाय लेकिन मन सदा अविकार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

[ ५ ] निष्परिश्रम छोड़ जिनको मोह लेता विश्व भर को, मानवों को, सुर-ग्रसुर को, वृद्ध ब्रह्मा, विष्णु, हर को, भंग कर देता तपस्या सिद्ध, ऋषि, मुनि सत्तमों की,

वे सुमन के बाएा मैंने ही दिए थे पंचशर को;

> शिवत रख कुछ, पास अपने ही दिया यह दान मैंने, जीत पाएगा इन्हीं से आज क्यांमन मार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

[ ६ ] प्रारा प्राराों से सकें मिल किस तरह, दीवार है तन, काल है घड़ियाँ न गिनता, वेड़ियों का शब्द भन - भन,

> वेद - लोकाचार प्रहरी ताकते हर चाल मेरी,

बद्ध इस वातावरण में क्या करे श्रिभलाप यौवन!

> ग्रल्पतम इच्छा यहाँ, मेरी वनी वंदी पड़ी है, विश्व कीड़ास्थल नहीं रे विश्व कारागार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

[ 0 ]

थी तृपा जव शीत जल की खा लिए ग्रंगार मैंने, चीथड़ों से उस दिवस था कर लिया श्रंगार मैंने राजसी पट पहमने की

जब हुई इच्छा प्रवल थी

चाह - संचय में लुटाया था भरा भंडार मैंने ;

> वासना जब तीव्रतम थी वन गया था संयमी में, है रही मेरी क्षुघा ही सर्वदा ग्राहार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उदगार मेरा!

> > [ 5 ]

कल छिड़ी, होगी खतम कल प्रेम की मेरी कहानी, कौन हूँ मैं, जो रहेगी विश्व में मेरी निशानी?

. नया किया मैंने नहीं जो कर चुका संसार ग्रव तक?

वृद्ध जग को क्यों ग्रखरती है क्षिएक मेरी जवानी ?

में छिपाना जानता तो जग मुभे साधू सममता, जित्र मेरा वन गया है छल - रहित व्यवहार मेरा! कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

## कवि का गीत

गीत कह इसको न, दुनिया, यह दुखों की माप मेरे!

[ 8 ]

काम क्या समभू न हो यदि गाँठ उर की खोलने को ? संग क्या समभू किसीका हो न मन यदि बोलने को ?

> जानता क्या क्षोण जीवन ने उठाया भार कितना,

बाट में रखता न यदि उच्छ्वास अपने तोलने को?

> हैं वही उच्छ्वास कल के आज सुखमय राग जग में, आज मचुमय गान, कल के दग्ध - कंठ प्रलाप मेरे। गीत कह इसको न, दुनिया, यह दुखों की माप मेरे!

[२]
उच्चतम गिरिके शिखर को
लक्ष्य जब मैंने वनाया,
गर्व से उन्मत्त होकर
शीश मानव ने उठाया,
ध्येय पर पहुँचा, विजय के
नाद से संसार गूँजा,

खुव गुँजा किन्तु कोई गीत का सून स्वर न पाया;

> ग्राज करा-करा से ध्वनित भंकार होगी नुप्रों की, खड्ग - जीवन - घार पर ग्रव हैं उठे पद काँप मेरे। गीत कह इसको न, दुनिया, यह दुवों की माप मेरे !

[३] गान हो जब गूँजने को विश्व में, ऋंदन करूँ मैं, हो गमकने को सुरिभ जव विश्व में, ग्राहें भर्हें में,

> विश्व बनने को सरस हो जव, गिराऊँ अशु मैं तव,

विश्व - जीवन - ज्योति जागे. इसलिए जलकर महं में !

> वोल किस ग्रावेश में तू स्वर्ग से यह माँग वैठा ?— पुण्य जव जग के उदय हों तव उदय हों पाप मेरे! गीत कह इसको न, दुनिया, यह दुखों की माप मेरे!

[8] चुभ रहा था जो हृदय में एक तीला जुल वनकर, विश्व के कर में पड़ा वह कल्पतर का फूल वनकर, सीखता संसार ग्रव है ज्ञान का प्रिय पाठ जिससे,

प्राप्त वह मुभको हुई थी एक भीषण भूल वनकर;

था जगत का ग्रौर मेरा
यदि कभी संबंध तो यह—
विश्व को वरदान थे जो
थे वही ग्रभिशाप मेरे!
गीत कह इसको न, दुनिया,
यह दुखों की माप मेरे!

[ ५ ]
भावना के पुष्प ग्रपनी
सूत्र - वाणी में पिरोकंर
धर दिए मैंने ख़ुशी से
विक्व के विस्तीण पथ पर;
कौन है सिर पर चढ़ाता,
कौन ठुकराता पगों से;

कौन है करता उपेक्षा, मुड़ कभी देखा न पल भर;

थी बड़ी नाजुक घरोहर, था बड़ा दायित्व मुभपर; ग्रव नहीं चिता इन्हें भुलसा न दें संताप मेरे। गीत कह इसको न, दुनिया, यह दुखों की माप मेरे!

### पथभ्रष्ट

हं कुपय पर पांव मेरे ग्राज दुनिया की नजर में!

[ ? ]

पार तम के दीय पड़ता एक दीपक फिलमिलाता, जा रहा उस ग्रोर हूँ में मत्त-मधुमय गीत गाता,

> इत कुपय पर या सुपय पर में अकेला ही नहीं हैं,

जानता हूँ, क्यों जगत फिर उँगलियाँ मुक्तपर उठाता—

मीन रहकर इस सहर के साथ संगी वह रहे हैं, एक मेरी ही उमंगें हो उठी हैं व्यक्त स्वर में। हैं कुपय पर पाँव मेरे ग्राज दुनिया की नजर में।

[२] क्यों वताऊँ पोत कितने पार हैं इसने लगाए?

पार ह इसन लगाए : क्यों वताऊँ वृक्ष कितने तीर के इसने गिराए ?

> उवंरा कितनी घरा को कर चुकी यह क्यों वताऊँ?

मयों वताऊँ गीत कितने इस लहर ने हैं लिखाए

क्रल पर बैठे हुए कि से किसी दुख की घड़ी में? क्या नहीं पर्याप्त इतना जानना, गित है लहर में? हैं कुपथ पर पाँव मेरे ग्राज दुनिया की नजर में!

[ 3 ]

फल - भरे तह तोड़ डाले शांत मत लेकिन पवन हो, वज्र घन चाहे गिराए किंतु मत सूना गगन हो,

> वढ़ वहा दे वस्तियों को पर न हो जलहोन सरिता,

हो रन उसर देश चाहे क्तंटकों का एक वन हो !

पाप की ही गैल पर चलते हुए ये पाँव मेरे हॅस रहे हैं उन पगों पर जो वँधे हैं ग्राज घर में। हैं कुपथ पर पाँव मेरे ग्राज दुनिया की नजर में-!

[ ४ ]
यह नहीं, सुनता नहीं, जो
शंख की ध्वनि ग्रा रही है,
देव - मंदिर में जनों को
साधिकार बुला रही है,

कान में ग्रातीं श्रजानें, मस्जिदों का यह निमंत्रण,

ग्रीर ही संदेश देती किंतु बुलवुल गा रही है!

रक्त से सींची गई है राह मंदिर - मस्जिदों की, किंतु रखना चाहता मैं पाँव मन्नु - सिचित डगर में। हैं कुपथ पर पाँव मेरे ग्राज दुनिया की नजर में!

[ x ]

है न वह व्यक्तित्व मेरा
जिस तरफ़ मेरा क़दम हो,
उस तरफ़ जाना जगत के
वास्ते कल से नियम हो,
श्रीलिया - ग्राचार्य वनने की
नहीं ग्रीभलाप मेरी,

किसलिए संसार तुभको देख मेरी चाल ग्रम हो?

जो चले युग - युग चररा ध्रुव 'घर मिटे पद - चिह्न उनके, पद 'प्रकंपित, हाय, अंकित 'क्या करेंगे दो प्रहर में! हैं कुपथ पर पॉव मेरे आज दुनिया की नजर में!

[ '६ ] में कहाँ हूँ ग्रीर वह श्रादर्श मधुज्ञाला कहाँ है ! विस्मरण दे जागरण के साय, मधुवाला कहाँ है! है कहाँ प्याला कि जो दे चिर तृपा चिर तृप्ति में भो!

जो डुवो तो ले मगर दे पार कर, हाला कहाँ है!

देख भीगे होठ मेरे श्रौर कुछ संदेह मत कर, रक्त मेरे ही हृदय का है लगा मेरे श्रधर में! हैं कुपथ पर पॉव मेरे श्राज दुनिया की नजर में!

ं [ ७ ]
सोचता है विश्व, किव ने
कक्ष में वहु विधि सजाए,
मिदर - नयना योवना को
गोद में अपनी विठाए,
होठ से उसके विचुंबित
प्यालियों को रिकृत करते,

भूमते उन्मत्तता से

य सुरा के गान गाए!

राग के पीछे छिपा

चीतकार कह देगा किसी दिन,
हैं लिखे मधुगीत मैंने
हो खड़े जीवन नगर में!
हैं जुपथ पर पॉव मेरे
ग्राज दुनिया की नजर में!

[ 5 ]

पांच चलने को विवश थे जब विवेक - विहीन था मन, आज तो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कण,

में इसी से क्या करूँ अच्छे-वुरे का भेद, भाई,

लौटना भी तो कठिन है चल चुका युग एक जीवन;

हो नियति इच्छा तुम्हारों
पूर्ण, में चलता चलूंगा,
पथ सभी मिल एक होंगे
तम-धिरे यम के नगर में।
हैं कुपथ पर पाँव मेरे
ग्राज दुनिया को नजर में!

# लहरों का निमंत्रण

तीर पर कैसे रुकूँ मैं, ग्राज लहरों में निमंत्रण!

[१]

रात का ग्रंतिम प्रहर है,

फिलमिलाते हैं सितारे,

वक्ष पर युग वाहु वाँवे.

मैं खड़ा सागर किनारे,

वेग से वहता प्रभंजन

केश-पट मेरे उड़ाता,

शून्य में भरता उदिधउर की रहस्यमयी पुकारें;
इन पुकारों की प्रतिध्विन
हो रही मेरे हृदय में,
है प्रतिच्छायित जहाँ पर
सिंधु का हिल्लोल - कंपन।
तीर पर कैसे हकूँ मैं,
ग्राज लहरों में निमंत्रण!

[२]
विश्व की संपूर्ण पीड़ा
सम्मिलित हो रो रही है,
शुष्क पृथ्वी श्रांसुश्रों से
,पाँव श्रपने घो रही है,

इस घरा पर जो बसी दुनिया . यही ऋनुरूप उसके—

इस व्यथा से हो न विचलित नोंद सुख की सो रही है; क्यों घरणि अव तक न गलकर लीन जलनिधि में गई हो? देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़-तुल्य जीवन? तीर पर कैस रक्रूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

> [ ३ ] जड़ जगत में वास करं भी जड़ नहीं व्यवहार किव का, भावनाग्रों से विनिर्मित ग्रौर ही संसार किव का,

बूंद के उच्छ्वास को मी ग्रनमुनी करता नहीं वह,

किस तरह होता उपेक्षा-पात्र पारावार कवि का,

विश्व - पोड़ा से, सुपरिचित हो तरल बनने, पिवलने, त्यागकर श्राया यहाँ कवि 'स्वप्न - लोकों के प्रलोभन । तीर पर किंसे रक्ं में, श्राज लहरों में निमत्रण!

[४]
जिस तरह मरु के हृदय में
है कहीं लहरा रहा सर,
जिस तरह पावस-पवन में
है पपीहे का छिपा स्वर,

जिस तरह से ग्रश्न-ग्राहों से भरो कवि की निशा में

नींद की परियाँ वनातीं कल्पना का लोक सुखकर;

> सिंधु के इस तीन हाहा-कार ने, विश्वास मेरा, है छिपा रक्खा कहीं पर एक रस-परिपूर्ण गायन। तीर पर कैसे [क्कूं मैं आज लहरों में निमंत्रण!

[हु ४ |] नित्र सहसा [ग्राज मिरे तम - पटल के पार जाकर देखते हैं रल -सीपी से वना प्रासाद सुंदर; है खड़ी जिसमें उपा ले दीप कुंचित रहिमयों का;

ज्योति में जिसकी सुनहली सिधु कन्याएँ मनोहर गूढ़ ग्रथों से भरी मुद्रा वनाकर गान करतीं ग्रौर करतीं ग्रति ग्रलौकिक ताल पर उन्मत्त नर्तन । तीर पर कैसे रुक्टूं मैं, ग्राजः लहरों में निमंत्रण!

[६]

मौन हो गंधर्व बैठे

कर श्रवण इस गान का स्वर,

वाद्य - यंत्रों पर चलाते
हैं नहीं ग्रब हाथ किन्नर,

ग्रप्सराग्रों के उठे जो

पग उठे ही रह गए हैं,
कर्ण उत्सुक, नेत्र ग्रपलक

कण उत्सुक, नत्र अपलक साथः देवों के पुरंदर एक अद्भुत और अविचल चित्र - सा है जान पड़ता, देव - बालाएँ विमानों सेः रहीं कर. पुष्पः - वर्षणा। तीर पर कैसे रुकूं मैं, ग्राज लहरों में निमंत्रण!! [ 0 ]

दीर्घ उर में भी जलिंघ के हैं नहीं खुशियाँ समातीं, वोल सकता कुछ न उठती फूल वारंवार छाती;

हर्प रत्नागार ग्रपना कुछ दिखा सकता जगत्वको,

भावनाम्रों से भरी यदि यह फफककर फूट जाती;

> सिंघु जिस पर गर्व करता श्रीर जिसकी अर्चना को स्वर्ग भुकता, क्यों न उसके प्रति करे किन अर्घ्य अर्पण। तीर पर कैसे रुकूँ मैं, स्नाज लहरों में निमंत्रण!

[ द ] प्राज प्रपने स्वप्त को मैं

सच वनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ,

चाहता हूँ तैर जाना सामने स्रंबुधि पड़ा जो,

कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ;

स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर
देख उनसे दूर ही था,
किंतु पाऊँगा नहीं कर
ग्राज ग्रपने पर नियंत्रण।
तीर पर कैसे एकूं मैं,
ग्राज लहरों में निमंत्रण!

[ ६ ] लौट ग्राया यदि वहाँसे तो यहाँ नव युग लगेगा, नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा,

शुष्क जड़ता शीझ [बदलेगी सरस चैतन्यता

यदि न पाया लौट, मुक्तको लाभ जीवन का मिलेगा;

> पर पहुँच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा? कर सकूँगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन। तीर पर कैसे रुकूँ मैं, ग्राज लहरों में निमंत्रण!

[ 6.9 ] स्थल गया है भर पथों से नाम कितनों के गिनाऊँ, स्थान वाक़ी है कहाँ पथ एक अपना भी वनाऊँ?

> विश्व तो चलता रहा है थाम राह वनी - बनाई,

किंत् इनपर किस तरह मैं कवि - चरण अपने बढाऊँ ?

राह जल पर भी वनी है, रूढ़ि, पर, न हुई कभी वह, एक तिनका भी वना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन! तीर पर कैसे रुक् मैं, आज लहरों में निमंत्रण!

[ 88 ]

देखता हूँ ग्राँख के ग्रागे नया यह क्या तमाशा-कर निकलकर दीर्घ जल से हिल रहा करता मना-सा,

> है हथेली - मध्य चित्रित नीर मग्नप्राय वेडा!

मैं इसे पहचानता हूँ, है नहीं क्या यह निराशा?

> हो पड़ीं उद्दाम इतनी उर-उमंगें, अब न उनको रोक सकता भय निराशा का, न ग्राशा का प्रवंचन। लीर पर कैसे रुकूँ मैं, भाज लहरों में निमंत्रण!

> > [ १२ ]

भोत अगिएत इन तरंगों ने डुवाए मानता मैं, पार भी पहुँचे वहुत से-वात यह भी जानता में,

किंतु होता सत्य यदि यह भी, सभी जलयान डूबे,

जाने की प्रतिज्ञा पार वरवस ठानता में, ग्राज

> हूवता में, किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हों युवक डूवे भले ही है कभी इवा न यौवन! तीर पर कैसे रुक् में, ग्राज लहरों में निमंत्रण!

[ 83 ]

ग्रा रहीं प्राची क्षितिज से खींचने वाली सदाएँ मानवों के भाग्य - निर्णीयक सितारों! दो दुग्राएँ,

नाव, नाविक, फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका,

ग्राज लहरों से उलफने को फड़कती हैं भुजाएँ;

प्राप्त हो उस पार भी इस
पार-सा चाहे अधेरा,
प्राप्त हो युग की उषा
चाहे लुटाती नव किरएा-धन।
तीर पर कैसे रक्तूं मैं,
ग्राज लहरों में निमंत्रए!

# निशा-निमंत्रण

### एक

दिन जल्दी - जल्दी ढलता है!

हो जाय न पथ में रात कहीं,
मंजिल भी तो है दूर नहीं—
यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी-जल्दी चलता है!
दिन जल्दी - जल्दी ढलता है!

वच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से भाँक रहे होंगे— यह घ्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है ! दिन जल्दी - जल्दी ढलता है !

मुफसे मिलने को कीन विकल ?

मैं होऊँ किसके हित चंचल ?—

यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है!

दिन जल्दी - जल्दी ढलता है!

संघ्या सिंदूर लुटाती है!

रँगती स्विणम रज से सुंदर निज नीड़ - ग्रधीर खगों के पर, त्तरुग्रों की डाली - डाली में कंचन के पात लगाती है! संध्या सिंदूर लुटाती है!

करती सरिता का जल पीला, जो था पल भर पहले नीला, नावों के पालों को सोने की चादर-सा चमकाती है! संच्या सिंदूर लुटाती है!

उपहार हमें भी मिलता है,
शृंगार हमें भी मिलता है,
श्रंगार हमें भी मिलता है,
श्रंम् की बूंद कपोलों पर शोिएत की-सी वन जाती है!
संघ्या सिंदुर लुटाती है!

# तीन

वीत चली संध्या की वेला!

धुँघली प्रति पल पड़नेवाली एक रेख में सिमटी लाली कहती है, समाप्त होता है सतरंगे वादल का मेला! बीत चली संध्यां की वेला!

नभ में कुछ द्युतिहीन सितारे माँग रहे हैं हाय पसारे— 'रजनी आए, रिव किरणों से हमने है दिन भर दुख भेला'! वीत चली संध्या की वेला!

निशा-निमेवण

ग्रंतिरक्ष में ग्राकुल-ग्रातुर,
कभी इघर उड़, कभी उघर उड़,
पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला!
वीत चली संध्या की वेला!

#### चार

तुम तूफ़ान समक पात्रोगे ?

गीले वादल, पीले रजकरण,
सूखे पत्ते, रूखे तृरा घन
लेकर चलता करता 'हरहर'—इसका गान समक पात्रोंगे ?
तुम तुकान समक पात्रोंगे ?

गंघ - भरा यह मंद पवन था, लहराता इससे मधुवन था, सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान, समक पास्रोगे? तुम तूफान समक पास्रोगे?

तोड़ - मरोड़ विटप - लितकाएँ; नोच - खतोट कुसुम - किलकाएँ, जाता है अज्ञात दिशा को ! हटो विहगम, उड़ जास्रोगे ! . तुम तूफ़ान समफ पास्रोगे ?

### पाँच

है यह पतमङ् की शाम, सखे!

नीलम-ते पल्लन टूट गए, मरकत-ते माथी छूट गए, ग्रटके फिर भी दो पीत पात जीवन-डाली को थाम, सखे! है यह पत्रकट़ को ज्ञाम, सखे!

श्रभिनव मोपान

लुक - छिपकरके गानेवाली,
मानव से शरमानेवाली
कू-कू कर कोयल माँग रही नूतन धूँघट अविराम, सखे!
है यह पत्तभड़ की शाम, सखे!

नंगी डालों पर नीड़ सघन, नीड़ों में है कुछ-कुछ कंपन, मत देख, नज़र लग जाएगी; यह चिड़ियों के सुखघाम, सखे! है यह पतभड़ की शाम, सखे!

### छह

कहते हैं, तारे गाते हैं!

सन्नाटा वसुधा पर छाया, नभ में हमने कान लगाया, फिर भी अगिएत कंठों का यह राग नहीं हम सुनपाते हैं! कहते हैं, तारे गाते हैं!

स्वर्ग सुना करता यह गाना,
पृथ्वो ने तो वस यह जाना,
अगिरात स्रोस-कणों में तारों के नीरव स्राँसू स्राते हैं!
कहते हैं, तारे गाते हैं!

कपर देव, तले मानवगरा, नभ में दोनों गायन-रोदन, राग सदा ऊपर को उठता, ग्रांसू नीचे भर जाते हैं! कहते हैं, तारे गाते हैं!

### सात

साथी, सो न, कर कुछ वात!

बोलते उडुगण परस्पर, तरु दलों में मंद 'मरमर', वात करतीं सरि - लहरियाँ कूल से जल - स्नात! साथी, सो न, कर कुछ वात!

वात करते सो गया तू,
स्वप्न में फिर खो गया तू,
रह गया में और आघी वात, आघी रात!
साथी, सो न, कर कुछ वात!

पूर्ण कर दे वह कहानी, जो शुरू की थी सुनानी, ग्रादि जिसका हर निशा में, ग्रंत चिर श्रज्ञात ! साथी, सो न, कर कुछ बात !

#### आठ

यह पपीहे की रटन है!

वादलों की घिर घटाएँ भूमि की लेतीं वलाएँ, खोल दिल देतीं दुग्राएँ—देख किस उर में जलन है ? यह पपीहे की रटन है !

जो वहा दे, नीर ग्राया, ग्राम का फिर तीर ग्राया, वज्र भी वेपीर ग्राया—कव रुका इसका वचन है? यह पपीहे की रटन है!

श्रभिनव सोपान

यह न पानी से बुभेगी,
यह न पत्थर से दबेगी,
यह न गोलों से डरेगी, यह वियोगी की लगन है!
पपीहे की रटन है!

## नौ

रात श्राघी हो गई है!

जागता मैं आँख फाड़े, हाय, सुधियों के सहारे, जब कि दुनिया स्वप्न के जादू - भवन में खो गई है! रात आधी हो गई है!

सुन रहा हूँ, शांति इतनी, है टपकती बूँद जितनी श्रीस की जिनसे दुमों का गात रात भिगो गई हैं! रात श्राघी हो गई है!

दे रही कितना दिलासा,
ग्रा भरोखे से जरा - सा
चाँदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है!
रात श्राघी हो गई है!

#### दस

मैंने खेल किया जीवन से !

सत्य भवन में मेरे आया, पर में उसको देख न पाया, दूर न कर पाया में, साथी, सपनों का उन्माद नयन से ! मेंने खेल किया जीवन से ! मिलता था वेमोल मुफे सुख,
पर मैंने उससे फेरा मुख,
भैं खरीद वैठा पीड़ा को यौवन के चिर संचित घन से !
मैंने खेल किया जीवन से !

थे बैठे भगवान हृदय में, देर हुई मुक्तको निर्णय में, उन्हें देवता समक्ता जो थे कुछ भी अधिक नहीं पाहन से ! मैंने खेल किया जीवन से !

### ग्यारह

भ्रव वे मेरे गान कहाँ हैं!

दूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लालो, मेरा व्याकुल मन वहलानेवाले अब सामान कहाँ हैं ! अब वे मेरे गान कहाँ हैं !

जगती के नीरस मरुथल पर हँसता था मैं जिनके वल पर, चिर वसंत - सेवित सपनों के मेरे वे उद्यान कहाँ हैं! अब वे मेरे गान कहाँ हैं!

किसपर अपना प्यार चढ़ाऊँ ? यौवन का उद्गार चढ़ाऊँ ? मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पापागा कहाँ हैं! अब वे मेरे गान कहाँ हैं!

### वारह

बोते दिन कव ग्रानेवाले !

मेरी वाणी का मचुमय स्वर विश्व सुनेगा कान लगाकर, दूर गए पर मेरे उर की. घड़कन को सुन पानेवाले! बीते दिन कव श्रानेवाले!

विश्व करेगा मेरा ग्रादर
हाथ बढ़ाकर, शीश नवाकर,
पर न खुलेंगे नेत्र प्रतीक्षा में जो रहते थे मतवाले!
बीते दिन कब ग्रानेवाले!

मुभमें है देवत्व जहाँ पर,
भुक जाएगा लोक वहाँ पर,
पर न मिलेंगे मेरी दुर्वेलता को ग्रव दुलरानेवाले !
बीते दिन कव ग्रानेवाले !

# तेरह

मधुप, नहीं अव मधुवन तेरा!

तेरे साथ खिलीं जो कलियाँ, रूप - रंगमय कुसुमाविलयाँ, वे कवकी घरती में सोईं, होगा उनका फिर न सबेरा! मधुप, नहीं ग्रब मधुवन तेरा!

नूतन मुकुलित कलिकाग्रों पर, उपवन की नव ग्राशाग्रों पर नहीं सोहता, पागल, तेरा दुर्बल - दीन - ग्रमंगल फेरा ! मधुप, नहीं ग्रव मधुवन तेरा ! जहाँ प्यार बरसा था तुभापर, वहाँ दया की भिक्षा लेकर जीने की लज्जां को कैसे सहता है, मानी, मन तेरा! मधुप, नहीं ग्रव मधुवन तेरा!

# चौदह

ग्राम्रो, हम पथ से हट जाएँ!

युवती श्रीर युवक मदमाते उत्सव श्राज मनाने श्राते, लिए नयन में :स्वप्न, वचन में हुएं, हृदय में श्रमिलापाएँ! श्राश्रो, हम पय से हट जाएँ!

इनकी इन मधुमय घड़ियों में, हास - लास की फुलफड़ियों में, हम न ग्रमंगल शब्द निकालें, हम न ग्रमंगल ग्रश्नु वहाएँ! श्राग्नो, हम पथ से हट जाएँ!

यदि इनका सुख सपना टूटे, काल इन्हें भी हम-सा लूटे, धैर्य व्धाएँ इनके उर की हम पथिकों की करुण कथाएँ! आस्रो, हम पथ से हट जाएँ!

#### पन्द्रह

नया कंकड़ - पत्यर चुन लाऊं?

यौवन के उजड़े प्रदेश के इस उर के घ्वंसावशेप के भग्न शिला-खंडों से क्या में फिर ग्राशा की भीत उठाऊं? क्या कंकड़ - पत्थर चुन लाऊं?

श्रभिनव सोपान

स्वप्नों के इस रंगमहल में हेंसूँ निशा की चहल-पहल में ? या इस खंडहर की समाधि पर बैठ हदन को गीत बनाऊं ? क्या कंकड़ - पत्थर चुन लाऊं ?

इसमें करुणस्मृतियाँ सोई, इसमें मेरी निधियाँ सोई, इसका नाम-निशान मिटाऊँ या मैं इसपर दीप जलाऊँ ? क्या कंकड़-पत्यर चुन लाऊँ ?

# सोलह

किस कर में यह वीएगा धर दूं?

देवों ने था जिसे वनाया, देवों ने था जिसे वजाया, मानव के हाथों में कैसे इसको ग्राज समपित कर दूँ? किस कर में यह वीणा घर दूँ?

इसने स्वर्गे रिफाना सीखा, स्वर्गिक तान सुनाना सीखा, जगती को खुश करनेवाले स्वर से कैसे इसको भर दूँ? किस कर में यह वीगा घर दूँ?

क्यों बाक़ी श्रभिलाषा मन में,
भंकृत हो यह फिर जीवन में ?
क्यों न हृदय निर्मम हो कहता श्रंगारे श्रव घर इसपर दूँ ?
किस कर में यह वीणा घर दूँ ?

### सत्रह

क्या भूलूं, क्या याद करूं में!

ग्रगिएत उन्मादों के क्षण हैं, ग्रगिएत ग्रवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन-किन से ग्रावाद करूँ मैं! क्या भूलूं, क्या याद करूँ मैं!

याद सुखों की ग्राँसू लाती, दुख की, दिल भारी कर जाती, दोप किसे दूँ जब ग्रपने से ग्रपने दिन वर्बाद करूँ मैं! क्या भूलूँ, क्या याद करूँ मैं!

दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं, पर, मैं पाता हूँ, सुधियों के वंधन से कैसे ग्रपने को ग्राजाद करूँ मैं! क्या भूलूँ, क्या याद करूँ मैं!

### अड्डारह

तू क्यों बैठ गया है पथ पर?

ध्येय न हो, पर है मग आगे, वस घरता चल तू पग आगे, बैठ न चलनेवालों के दल में तू आज तमाशा वनकर! तू क्यों बैठ गया है पथ पर?

मानव का इतिहास रहेगा कहीं, पुकार - पुकार कहेगा— निश्चय था गिर मर जाएगा चलता किंतु रहा जीवन भर! तू क्यों वैठ गया है पथ पर? जीवित भी तू ग्राज मरा - सा
पर मेरी तो यह ग्रभिलापा—
चिता-निकट भी पहुँच सकूँ मैं ग्रपने पैरों-पैरों चलकर!
तु क्यों बैठ गया है पथ पर ?

### उन्नीस

जय हो, हे संसार, तुम्हारी!

जहाँ भुके हम वहाँ तनो तुम, जहाँ मिटे हम वहाँ बनो तुम, तुम जीतो उस ठौर जहाँ पर हमने बाजो हारी! जय हो, हे संसार, तुम्हारी!

मानव का सच हो सपना सब, हमें चाहिए और न कुछ अब, याद रहे हमको वस इतना—मानव जाति हमारी! जय हो, हे संसार, तुम्हारी!

श्रनायास निकली यह वाएी, यह निश्चय होगी कल्याणी, जग को शुभाशीष देने के हम दुखिया अधिकारी! जय हो, हे संसार, तुम्हारी!

# बीस

जाग्रो किल्पत साथी मन के !

जब नयनों में सूनापन था, जर्जर तन था, जर्जर मन था, तब तुम ही ग्रवलंब हुए थे मेरे एकाकी जीवन के! जाग्रो कल्पित साथी मन के! सच, मैंने परमार्थ न सीखा, लेकिन मैंने स्वार्थ न सीखा, तुम जग के हो, रहो न वनकर वन्दी मेरे भुज-बंधन के ! जाग्रो कल्पित साथी मन के !

जाग्रो जग में भुज फैलाए, जिसमें सारा विश्व समाए, साथी वनो जगत में जाकर मुभ-से ग्रगणित दुखिया जन के! जाग्रो कल्पित साथी मन के!

# एकांत संगीत

### एक

थव मत मेरा निर्माण करा!

तुमने न बना मुक्तको पाया, युग-युग बीते, मैं घवराया; भूलो मेरी विह्वलता को, निज लज्जा का तो ध्यान करा ! श्रव मत मेरा निर्माण करो !

इस चनकी पर खाते चनकर
मेरा तन-मन-जीवन जर्जर,
है कुभकार, मेरी मिट्टी को और न श्रव हैरान करों!
श्रव मत मेरा निर्माण करों!

कहने की सीमा होती है, सहने की सीमा होती है; कुछ मेरे भी वश में, मेरा कुछ सोच-समक ग्रपमान करो! श्रव मत मेरा निर्माण करो! काई गाता, मैं सो जाता !

संसृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के ऋंदर सुख-दुख की लहरों पर उठ-गिर वहता जाता मैं सो जाता ! कोई गाता, मैं सो जाता !

ग्राँखों में भरकर प्यार ग्रमर, ग्राजीप हथेली में भरकर . कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता ! कोई गाता, मैं सो जाता !

मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल कोई ग्रपने स्वर में मधुमय कर वरसाता, मैं सो जाता! कोई गाता, मैं सो जाता!

### तीन

कोई नहीं, कोई नहीं!

यह भूमि है हाला - भरी,
मधुपात्र - मधुवाला - भरी,
ऐसा बुभा जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को--कोई नहीं, कोई नहीं!

सुनता, सममता है गगन, वन के विहंगों के वचन, ऐसा समभ जो पा सके मेरे हृदय - उच्छ्वास को— कोई नहीं, कोई नहीं! मधुऋतु समीरण चल पड़ा, वन ले नए पल्लव खड़ा, 'ऐसा फिरा जो ला सके मेरे. गए विश्वास को— कोई नहीं, कोई नहीं!

#### चार

में जीवन में कुछ कर न सका!

जग में ग्रॅंघियाला छाया था, में ज्वाला लेकर ग्राया था, मैंने जलकर दी ग्रायु विता, पर जगती का तम हर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

श्रपनी ही श्राग बुभा लेता, तो जी को धैर्य वँघा देता, मधुका सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका! मैं जीवन में कुछ कर न सका!

वीता अवसर क्या आएगा, मन जोवन भर पछताएगा, -मरना तो होगा ही मुभको जब मरना था तब मर न सका ! मैं जीवन में कुछ कर न सका !

### पाँच

किसके लिए ? किसके लिए ?

जीवन मुभे जो ताप दे, जग जो मुभे ग्रभिशाप दे, जो काल भी संताप दे, उसको सदा सहता रहूँ, किसके लिए ? किसके लिए ?

एकांत संगीत

चाहे सुने कोई नहों, हो प्रतिष्वनित न कभी कहीं, पर नित्य ग्रपने गीत में निज वेदना कहता रहूँ, किसके लिए ? किसके लिए ?

क्यों पूछता दिनकर नहीं, क्यों पूछता गिरिवर नहीं, क्यों पूछता निर्फर नहीं, मेरो तरह, जलता रहूँ, गलता रहूँ, वहता रहूँ, किसके लिए ? किसके लिए ?

#### छह

किस ग्रोर में ? किस ग्रोर में ?

है एक ग्रोर ग्रसित निशा,
है एक ग्रोर ग्रहण दिशा,
पर ग्राज स्वप्नों में फँसा, यह भी नहीं मैं जानता—
किस ग्रोर मैं ? किस ग्रोर मैं ?

है एक ग्रोर ग्रगम्य जल, है एक ग्रोर सुरम्य थल, पर ग्राज लहरों से ग्रसा, यह भी नहीं मैं जानता— किस ग्रोर मैं ? किस ग्रोर मैं ?

है हार एक तरफ़ पड़ी, है जीत एक तरफ़ खड़ी, संघर्ष-जीवन में घँसा यह भी नहीं मैं जानता—-किस ग्रोर मैं ? किस ग्रोर मैं ?

#### सात

सोचा, हुआ परिसाम क्या?

जब सुप्त बड़वानल जगा,
जब खौलने सागर लगा,
उमड़ीं तरंगें ऊर्ध्वगा,
लें तारकों को भी डुवा, तुमने कहा—हो शीत, जम!
सोचा, हुग्रा परिणाम क्या?

जव उठ पड़ा मारुत मचल हो श्रिग्निय, रजमय, सजल, भोंके चले ऐसे प्रवल, चें पर्वतों को भी उड़ा, तुमने कहा—हो मौन, यम! सोचा, हुश्रा परिणाम क्या?

जब जग पड़ी तृष्णा ग्रमर,
हम में फिरी विद्युत लहर,
ग्रातुर हुए ऐसे ग्रधर,
पी लें ग्रतल मधु-सिंधु को, तुमने कहा—मदिरा खतम !
सोचा, हग्रा परिणाम क्या ?

#### आठ

पूछता, पाता न उत्तर!

जब चला जाता उजाला, लौटती जब विहग - माला "प्रात को मेरा विहग जो उड़ गया था, लौट ग्राया ?—-'' पूछता, पाता न उत्तर! जब गगन में रात आती, दीप मालाएँ जलाती, "अस्त जो मेरा सितारा था हुआ, फिर जगमगाया?——'" पूछता, पाता न उत्तर!

पूर्व में जब प्रात ग्राता,
भृंग-दल मघुगीत गाता,
"मौन जो मेरा भ्रमर था हो गया, फिर गुनगुनाया?—'"
पूछता, पाता न उत्तर!

### नौ

तव रोक न पाया मैं ग्रॉसू !

जिसके पीछे पागल होकर
मैं दौड़ा ग्रपने जीवन - भर,
जव मृगजल में परिवर्तित हो मुभपर मेरा ग्ररमान हुँसा !
तव रोक न पाया मैं ग्राँसू !

जिसमें अपने प्राणों को भर कर देना चाहा अजर - अमर, जब विस्मृति के पीछे छिपकर मुफपर मेरा मधुगान हुँसा ! तव रोक न पाया मैं आँसू !

मेरे पूजन - ग्राराधन को, मेरे सम्पूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पापाण हुँसा! तब रोक न पाया मैं ग्राँसू!

### दस

मिट्टी दीन कितनी, हाय!

हृदय की ज्वाला जलाती, ग्रश्नु की घारा बहाती, ग्रीर उर-उच्छ्वास में यह कांपती निरुपाय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

शून्यता एकांत मन की, शून्यता जैसे गगन की, थाह पाती है न इसका मृत्तिका ग्रसहाय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

वह किसे दोषी बताए, श्रोर किसको दुख सुनाए, जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय! मिट्टी दीन कितनी, हाय!

### ग्यारह

क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

वनकर श्रहश्य मेरा दुश्मन, करता है मुभपर वार सधन, लड़ लेने की मेरी हवसें मेरे उर के ही बीच रहीं! क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

मिट्टी है ग्रश्चु वहाती है, मेरी सत्ता तो गाती है; अपनी ? ना-ना, उसकी पीड़ा की ही मैंने कुछ वात कही! क्षतशीश मगर नतशीश नहीं! चोटों से घवराऊँगा कव,
दुनिया ने भी जाना है जव,
निज हाथ-हथौड़े से मैंने निज वक्षस्थल पर चोट सही!
क्षतशीश मगर नतशीश नहीं!

### वारह

त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

जव रजनी के सूने क्षण में,
तन - मन के एकाकीपन में
किव अपनी विह्वल वाणी से अपना व्याकुल मन वहलाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

जव उर की पीड़ा से रोकर,
फिर कुछ सोच-समभ चुप होकर
विरही अपने ही हार्यों से अपने आँसू पींछ हटाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन!

पंथी चलते - चलते थककर
वैठ किसी पथ के पत्थर पर
जब ग्रपने ही थिकत करों से ग्रपना विथिकत पाँव दवाता,
त्राहि, त्राहि कर उठता जीवन !

## तेरह

तुम्हारा लौह चक आया!

कुचल चला ग्रचला के वन घन, वसे नगर सव निपट निठुर वन, चूर हुई चट्टान, क्षार पर्वत की हढ़ काया! तुम्हारा लौह चक्र ग्राया!

श्रमिनव सोपान

श्रगिता ग्रह-नक्षत्र गगन के टूट पिसे, मरु - सिकता - करा के रूप उड़े, कुछ घुवाँ-धुवाँ-सा ग्रंवर में छाया! तुम्हारा लौह चक्र श्राया!

तुमने अपना चक्र उठाया, अचरज से निज मुख फैलाया, न्दंत-चिह्न केवल मानव का जब उसपर पाया! तुम्हारा लौह चक्र आया!

# चौदह

अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ !

बुक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, 'एक पत्र - छाँह भी मॉग मत, माँग मत! ग्राग्नि पथ! ग्राग्नि पथ! ग्राग्नि पथ!

तू न थकेगा कभी!
तू न थमेगा कभी!
तू न यमेगा कभी!
तू न मुड़ेगा कभी!—कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ!
अग्नि पथ! अग्नि पथ!

यह महान दृश्य है— चल रहा मनुष्य है अश्रु - स्वेद - रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ! अग्निपथ! अग्निपथ! अग्निपथ!

### पन्द्रह

जीवन शाप या वरदान?

सुप्त को तुमने जगाया,
मौन को मुखरित बनाया,
करुए अंदन को बताया क्यों मधुरतम गान?

सजग फिर से सुप्त होगा, गीत फिर से गुप्त होगा, मध्य में अवसाद का ही क्यों किया सम्मान? जीवन शाप या वरदान?

पूर्ण भी जीवन करोगे, हर्प से क्षण-क्षरा भरोगे, तो न कर दोगे उसे क्या एक दिन विलदान? जीवन शाप या वरदान?

# सोलह

जीवन में शेप विषाद रहा!

कुछ टूटे सपनों की वस्ती, मिटनेवाली यह भी हस्ती, ग्रवसाद वसा जिस खँडहर में, क्या उसमें ही उन्माद रहा ! जीवन में शेप विपाद रहा !

यह खेंडहर ही था रंगमहल, जिसमें थी मादक चहल-पहल, लगता है यह खेंडहर जैसे पहले न कभी स्नावाद रहा! जीवन में शेप विपाद रहा! जीवन में थे सुख के दिन भी, जीवन में थे दुख के दिन भी, पर, हाय, हुग्रा ऐसा कैंसे, सुख भूल गया, दुख याद रहा! जीवन में शेप विपाद रहा!

### सत्रह

श्रग्नि देश से श्राता हैं मैं!

भुलस गया तन, भुलस गया मन, भुलस गया किन-कोमल जीवन, किंतु अग्नि-वीगा पर अपने दग्ध कंठ से गाता हूँ मैं! अग्नि देश से आता हूँ मैं!

तुमने अपने कर फैलाए, लेकिन देर वड़ी कर आए, कंचन तो लुट चुका, पिथक, अब लूटो राख लुटाता हूँ मैं! अग्नि देश से आता हूँ मैं!

### अहारह

विप का स्वाद बताना होगा!

ढाली थी मिंदरा की प्याली, चूसी थी ग्रधरों की लाली, कालकूट ग्रानेवाला ग्रव, देख नहीं घवराना होगा! विप का स्वाद वताना होगा!

एकांत संगीत

भ्राँखों से यदि ग्रश्च छनेगा, कटुतर यह कटु पेय बनेगा, ऐसे पो सकता है कोई, तुभको पी मुसकाना होगा! विप का स्वाद बताना होगा!

गरल पान करके तू बैठा,
फेर पुतलियाँ कर-पग ऐंठा,
यह कोई कर सकता, मुर्दे, तुभको ग्रव उठ गाना होगा!
विष का स्वाद वताना होगा!

## उन्नीस

प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !

युद्धक्षेत्र में दिखला भुजवल रहकर अविजित, अविचल प्रतिपल, मनुज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर! प्रार्थना मतकर, मत कर, मत कर!

मिला नहीं जो स्वेद वहाकर, निज लोहू से भीग-नहाकर, विजत उसको, जिसे ध्यान है जग में कहलाए नर! प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर!

मुकी हुई अभिमानी गर्दन, वैधे हाथ, नत-निष्प्रभ लोचन! यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पशु का है, रे कायर! प्रार्थना मत कर,मत कर,मत कर!

## वीस

कितना अकेला आज में!

संघर्ष में टूटा हुआ,
टुर्भाग्य से लूटा हुआ,
परिवार से लूटा हुआ, कितना अकेला आज में!

कितना अकेला आज में!

भटका हुआ संसार में,
अकुशल जगत व्यवहार में,
असफल सभी व्यापार में, कितना अकेला आज में!

खोया सभी विश्वास है,
भूला सभी उल्लास है,
भूला सभी उल्लास है,
कुछ खोजती हर साँस है, कितना अकेला आज में!

# त्राकुल ग्रांतर

#### एक

लहर सागर का नहीं श्रुंगार, उसकी विकलता है; अतिल अंवर का नहीं खिलवार, उसकी विकलता है; विविध रूपों में हुग्रा साकार, रंगों से सुरंजित, मृत्तिका का यह नहीं संसार, उसकी विकलता है।

गंघ किलका का नहीं उद्गार,
उसकी विकलता है;
फूल मधुवन का नहीं गलहार,
उसकी विकलता है;
कोकिला का कौन-सा व्यवहार,
ऋतुपति को न भाया?
कूक कोयल की नहीं मनुहार,
उसकी विकलता है।

गान गायक का नहीं व्यापार, उसकी विकलता है;

377

राग वीणा की नहीं भंकार, उसकी विकलता है; भावनाओं का मधुर श्राधार साँसों से विनिर्मित, गीत कवि-उर का नहीं उपहार, उसकी विकलता है।

## दो

आनकर अनजान वन जा।

पूछ मत ग्राराध्य कैसा, जब कि पूजा-भाव उमड़ा; मृत्तिका के पिड से कह दे कि तू भगवान बन जा। जानकर ग्रनजान बन जा।

श्रारती वनकर जला तू पथ मिला, मिट्टी सिधारी, कल्पना की वंचना से सत्य से श्रज्ञान बन जा। जानकर श्रनजान बन जा।

किंतु दिल की आग का संसार में उपहास कब तक? किंतु होना, हाय, अपने आप हतिक्वास कब तक? अग्नि को अंदर छिपाकर, हे हृदय, पापाण बन जा। जानकर अनजान वन जा।

## तीन

कैसे भेंट तुम्हारी ले लूँ?

क्या तुम लाई हो चितवन में, क्या तुम लाई हो चुंबन में, ग्रपने कर में क्या तुम लाई, क्या तुम लाई अपने मन में,

क्या तुम नृतन लाई जो मैं

फिर से बंधन भेलूं ? कैसे भेंट तुम्हारी ले लूँ?

ग्रश्रु पुराने, ग्राह पुरानी, युग वाँहों की चाह पुरानी, उथले मन की याह पुरानी, वही प्रणय की राह पुरानी,

अर्घ्य प्रणय का कैसे अपनी

भ्रंतज्वीला में कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं?

ૡૣૣ૿૾ૺ

बेल चुका मिट्टी के घर से, खेल चुका मैं सिंघु लहर से, नभ के सूनेपन से खेला, खेला भंभा के भर-भर से; तुम में ग्राग नहीं है तव क्या

> संग तुम्हारे खेलूं? कैसे भेंट तुम्हारी ले लूँ?

#### चार

नया है मेरी बारी में।

जिसे सींचना था मघुजल से
सींचा खारे पानी से,
नहीं उपजता कुछ भी ऐसी
विधि से जीवन-क्यारी में।
क्या हैं मेरी बारी में।

श्रांसू-जल से सींच-सींचकर
बेलि विवश हो बोता हूँ,
स्नष्टा का क्या अर्थ छिपा है
मेरी इस लाचारी में।
क्या है मेरी बारी में।

टूट पड़े मधुऋतु मधुवन में कल ही तो क्या मेरा है, जीवन बीत गया सब मेरा जीवें में। क्या है मेरी बारी में।

## पाँच

वह जल प्रवाह उद्धत-अघीर, जिसने क्षिति के वक्षस्थल को निज तेजधार से दिया। चीर, कर दिए अनगिनत नगर-ग्राम-

घर वेनिशान कर मग्न-नीर, होता समाप्त ग्रव वह प्रवाह तट-शिला-खंडपरक्षीण-क्षीण! वह जल प्रवाह उद्धत-ग्रधीर।

मेरे मानस की महा पीर,
जो चली विघाता के सिर पर
गिरने को वनकर वज्र शाप,
जो चली भस्म कर देने को
यहनिखिल मृष्टिवन प्रलय ताप;
होती समाप्त अब वही पीर,
लघु-लघु गीतों में शक्तिहीन!
मेरे मानस की महा पीर।

#### छह

लो दिन बीता, लो रात गई,
सूरज ढलकर पिच्छम पहुँचा,
दूबा, संध्या ग्राई, छाई,
सौ संध्या-सी वह संध्या थी,
क्यों उठते-उठते सोचा था,
दिन में होगी कुछ बात नई।
लो दिन बीता, लो रात गई।

धोमे - घोमे तारे निकले, घीरे - घीरे नभ में फैले, सौ रजनी - सी वह रजनी थी, क्यों संध्या को यह सोचा था, निशि में होगी कुछ बात नई। लो दिन बीता, लो रात गई।

चिड़ियाँ चहकीं, किलयाँ महकीं,
पूरव से फिर सूरज निकला,
जैसे होती थी सुबह हुई,
नयों सोते - सोते सोचा था,
होगी प्रातः कुछ बात नई।
लो दिन बीता, लो रात गई।

#### सात

दोनों चित्र सामने मेरे।

पहला

सिर पर बाल धने, घुँघराले, काले, कड़े, बड़े, विखरे - से, मस्ती, श्राजादी, वेफ़िकरी, वेखवरी के हैं संदेसे।

माथा उठा हुम्रा ऊपर को, भौहों में कुछ टेढ़ापन है, दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं भुकने का प्रएा है। नयनों में छाया - प्रकाश की ग्रांख-मिचौनी छिड़ी परस्पर, वेचैनी में, वेसवरी में लुके-छिपे हैं सपने सुंदर।

दूसरा

सिर पर वाल कढ़े कंघी से तरतीवी से, चिकने काले, जग की रूढ़ि-रीति ने जैसे मेरे ऊपर फंदे डाले।

भीं हें भुकी हुई नीचे को, माथे के ऊपर हैं रेखा, श्रंकित किया जगत ने जैसे मुभपर अपनी जय का लेखा।

नयनों के दो द्वार खुले हैं, समय दे गया ऐसी दीक्षा, स्वागत सबके लिए यहाँ पर, नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा।

#### आठ

चाँद-सितारो, मिलकर गाम्रो !

श्राज श्रघर से ग्रघर मिले हैं, श्राज वाँह से वाँह मिली, श्राज हृदय से हृदय मिले हैं, मन से मन की चाह मिली; चाँद-सितारो, मिलकर गाग्रो! चाँद-सितारे मिलकर बोले,
कितनी बार गगन के नीचे
प्रणय-मिलन व्यापार हुंग्रा है,
कितनी बार घरा पर प्रेयसिप्रियतम का ग्रभिसार हुग्रा है!

चाँद-सितारे मिलकर बोले।

चाँद-सितारो, मिलकर रोग्रो !
ग्राज ग्रधर से ग्रधर ग्रलग है,
ग्राज बाँह से बाँह ग्रलग ग्राज हृदय से हृदय ग्रलग है,
मन से मन की चाह ग्रलग;

चाँद-सितारो, मिलकर रोग्रो!

चाँद-सितारे मिलकर बोले,

कितनी बार गगन के नीचे

ग्रटल प्रणय के बंधन टूटे,

कितनी बार धरा के ऊपर

प्रेयसि-प्रियतम के प्रण टूटे!
चाँद-सितारे मिलकर बोले।

नौ

इतने मत उन्मत्त बनो।
जीवन मधुशाला से मधु पी
बनकर तन - मन - मतवाला,
गीत सुनाने लगा भूमकर
चूम-चूमकर में प्याला—
शीश हिलाकर दुनिया बोली,
पृथ्वी पर हो चुका वहुत यह,
इतने मत उन्मत्त बनो।

इतने मत संतप्त वनो।
जीवन मरघट पर अपने सव
अरमानों की कर होली,
चला राह में रोदन करता
चिता-राख से भर भोली—
शीश हिलाकर दुनिया वोली,
पृथ्वी पर हो चुका वहुत यह,
इतने मत संतप्त वनो।

इतने मत उत्तप्त बनो।

मेरे प्रति ग्रन्याय हुग्रा है

ज्ञात हुग्रा मुभको जिस क्षण,

करने लगा ग्रग्नि-ग्रानन हो

गुरु गर्जन, गुरुतर तर्जन—

शीश हिलाकर दुनिया वोली,

पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह,

इतने मत उत्तप्त बनो।

#### दस

क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी? क्या करूँ?

में दुखी जब - जब हुम्रा
संवेदना तुमने दिखाई,
में कृतज्ञ हुम्रा हमेशा,
रीति दोनों ने निभाई,
क्तितु इस ग्राभार का ग्रव
हो उठा है वोभ भारी;
नया करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी?

एक भी उच्छ्वास मेरा
हो सका किस दिन तुम्हारा ?
उस नयन से बह सकी कव
इस नयन की ग्रश्रु-धारा ?
सत्य को मूँदे रहेगी
शब्द की कब तक पिटारी ?
नया कहाँ संवेदना लेकर तुम्हारी ?

कौन है जो दूसरे को

दु:ख अपना दे सकेगा ?
कौन है जो दूसरे से

दु:ख उसका ले सकेगा ?
क्यों हमारे बीच घोखे

का रहे व्यापार जारी ?

क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ?

क्या करूँ ?

क्यों न हम लें मान, हम हैं
चल रहे ऐसी डगर पर,
हर पथिक जिस पर अकेला,
दु:ख नहीं बँटते परस्पर,
दूसरों की वेदना में
वेदना जो है दिखाता,
वेदना से मुक्ति का निज
हर्ष केवल वह छिपाता,
तुम दु:खी हो तो सुखी मैं
विश्व का अभिशाप भारी!
क्या करूं सवेदना लेकर तुम्हारी?
क्या करूं ?

#### ग्यारह

## काल कम से-

जिसके आगे भंभा रुकते,
जिसके आगे पर्वत भुकते—
प्राणों का प्यारा घन-कंचन
सहसा अपहृत हो जाने पर
जीवन में जो कुछ वचता है,
उसका भी है कुछ आकर्षण।

### नियति नियम से-

जिसको समभा सुकरात नहीं—
जिसको बूभा बुकरात नहीं—
किस्मत का प्यारा घन-कंचन
सहसा अपहत हो जाने पर
जीवन में जो कुछ बचता है,
उसका भी है कुछ ग्राकर्पण।

#### श्रात्म भ्रम से---

जिससे योगी ठग जाते हैं,
गुरु ज्ञानी घोखा खाते हैं—
स्वप्नों का प्यारा धन-कंचन
सहसा श्रपहृत हो जाने पर
जीवन में जो कुछ वचता है,
उसका भी है कुछ श्राकर्षण।

कालक्रम से, नियति-नियम से, ग्रात्म भ्रम से रह नगया जो, मिल न सका जो, सच न हुग्रा जो, प्रिय जन अपना, प्रिय घन अपना, अपना सपना, इन्हें छोड़कर जीवन जितना, उसमें भी आकर्षण कितना!

### बारह

में जीवन की शंका महान।

युग-युग संचालित राह छोड़,
युग-युग संचित विश्वास तोड़,
मैं चला ग्राज युग-युग सेवित ।
पाखंड-रूढ़ि से बैर ठान।
मैं जीवन की शंका महान।

होगी न हृदय में शांति व्याप्त, कर लेता जब तक नहीं प्राप्त, जग-जीवन का कुछ नया ग्रर्थ, जग-जीवन का कुछ नया ज्ञान।

में जीवन की शंका महान।

गहनांधकार में पाँव घार,
युग नयन फाड़, युग कर पसार,
उठ-उठ, गिर-गिरकर वार-वार
मैं खोज रहा हूँ अपना पथ,
अपनी शंका का समाधान।
मैं जीवन की शंका महान।

# सतरंगिनी

## नागिन

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 8 ]

वड़वाग्नि-विलोड़ित स्रंबुधि की उत्तुंगं तरंगों से गति ले,

रथ युत रिव-शिश को बंदी कर हग - कोयों का रच बंदीघर,

> कौंघती तड़ित को जिह्ना-सी विप-मघुमय दाँतों में दाबे, तू प्रकट हुई सहसा कैंसे मेरी जगती में, जीवन में?

नर्तेन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [ ? ]

तू मनोमोहिनी रंभा-सी, तू रूपवती रित रानी-सी, तू मोहमयी उर्वशी सहश, तू मानमयी इंद्राणी-सी,

तू दयामयी जगदंवा-सी, तू मृत्यु सहश कटु, क्रूर, निठुर,

तू लयंकरी कालिका सहरा, तू भयंकरी रुद्राणी-सी,

> त् प्रीति, भीति, ग्रासिक्त, घृणा की एक विषम संज्ञा वनकर, परिवर्तित होने को ग्राई मेरे ग्रागे क्षण-प्रतिक्षण में।

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 3 ]

प्रलयंकर शंकर के सिर पर जो घूलि-घूसरित जटाजूट, उसमें कल्पों से सोई थी पी कालकूट का एक घूँट,

> सहसा समाधि कर भंग शंभु जब तांडव में तल्लीन हुए,

निद्रालसमय, तंद्रानिमग्न तु धूमकेतु-सी पड़ी छूट;

> श्रव घूम जलस्थल-श्रंवर में, श्रव घूम लोक-लोकांतर में तू किसको खोजा करती है, तू है किसके श्रन्वीक्षण में?

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [8]

तू नागयोनि नागिनी नहीं, तू विश्व विमोहक वह माया, जिसके इंगित पर युग-युग से यह निखिल विश्व नचता ग्राया,

त्रपने तप के तेजीवल से दे तुभको व्याली की काया,

धूर्जीट ने ग्रपने जटिल जूट-च्यूहों में तुभको भरमाया,

> पर मदनकदन कर महायतन भी तुभे न सब दिन वाँघ सके, तू फिर स्वतंत्र वन फिरती है सबके लोचन में, तन-मन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्राँगन में!

[ 4 ]

तू फिरती चंचल फिरकी-सी अपने फन में फुफकार लिए, दिग्गज भी जिससे काँप उठें ऐसा भीषण हुंकार लिए,

> पर पल में तेरा स्वर वदला, पल में तेरी मुद्रा वदली,

तेरा रूठा है कौन कि तू अघरों पर मृदु मनुहार लिए,

> ग्रिभनंदन करती है उसका, ग्रिभवादन करती है उसका, लगती है कुछ भी देर नहीं तेरे मन के परिवर्तन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्राँगन में! [ ६ ]

प्रेयिस का जग के तापों से रक्षा करनेवाला ग्रंचल, चंचल यौवन कल पाता है पाकर जिसकी छाया शीतल,

> जीवन का श्रंतिम वस्त्र कफ़न जिसको नख से शिख तक तनकर

वह सोता ऐसी निद्रा में है होता जिसके हेतु न कल,

जिसको मन तरसा करता है,
जिससे मन डरपा करता है,
दोनों की भलक मुभे मिलती
तेरे फन के अवगुंठन में!
नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन,
मेरे जीवन के आँगन में!

[ ७ ] जाग्रत जीवन का कंपन है तेरे भ्रंगों के कंपन में, पागल प्राणों का स्पंदन है तेरे श्रंगों के स्पंदन में.

> तेरी द्रुत दोलित काया में मतवाली घड़ियों की घड़कन,

उन्मद साँसों की सिहरन हैं तेरी काया के सिहरन में,

ग्रल्हड़ यौवन करवट लेता जब तू भू पर लुंठित होती, श्रलमस्त जवानी ग्रंगड़ाती तेरे ग्रंगों की ऐंठन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [ 5 ]

तू उच्च महत्वाकांक्षा-सी नीचे से उठती ऊपर को, निज मुकुट वना लेगी जैसे तारावलि - मंडित ग्रंवर को,

तू विनत प्रार्थना-सी मुककर उपर से नीचे को आती,

जैसे कि किसी की पद-रज से ढकने को है ग्रपने सिर को,

तू स्राशा-सी स्रागे वढ़ती, तू लज्जा-सी पीछे हटती, जव एक जगह टिकती, लगती हढ़ निश्चय-सी निश्चल मन में।

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[3]

मलयाचल से मलयानिल-सी पल बल खाती, पल इतराती तू जब श्राती, युग-युग दहती शीतल हो जाती है छाती.

पर जब चलती उद्वेग भरी उत्तप्त मरुस्यल की लू-सी

चिर संचित, सिंचित श्रंतर के नंदन में आग लगा जाती;

शत हिम शिखरों की शीतलता, शत ज्वालामुखियों की दहकन, दोनों ग्राभासित होती हैं मुभको तेरे ग्रालिंगन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [ 80 ]

इस पुतली के ग्रंदर चित्रित जग के ग्रतीत की करुए कथा, जग के यौवन का संघर्षगा, जग के जीवन की दुसह व्यथा;

है भूम रही उस पुतली में ऐसे सुख - सपनों की भाँकी, ग्राशा ने

जो निकली है जब ग्राशा ने दुर्गेम भविष्य का गर्भ मथा;

> हो क्षुव्ध - मुग्ध पल - पल कम से लंगर - सा हिल - हिल वर्तमान मुख अपना देखा करता है तेरे नयनों के दर्पण में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के आँगन में!

[ 88 ]

तेरे ग्रानन का एक नयन दिनमिशा-सा दिपता उस पथ पर, जो स्वर्ग लोक को जाता है, जो चिर संकटमय, चिर दुस्तर;

> तेरे ग्रानन का एक नेत्र दीपक-सा उस मग पर जगता,

जो नरक लोक को जाता है, जो चिर सुखमामय, चिर सुखकर;

दोनों के ग्रंदर ग्रामंत्रण, दोनों के ग्रंदर ग्राकर्षण, खुलते - मुँदते हैं स्वर्ग - नरक के दर तेरी हर चितवन में!

. नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [ 88 ]

सहसा यह तेरी भृकुटि भुकी, नभ से करुगा की वृष्टि हुई, मृत - मूच्छित पृथ्वी के ऊपर फिर से जीवन की सृष्टि हुई,

सहसा यह तेरी भृकुटि तनी, नभ से अंगारे वरस पड़े,

जग के भ्रांगन में लपट उठी, स्वप्नों की दुनिया नष्ट हुई;

स्वेच्छाचारिणि, है निष्कारण सब तेरे मन का क्रोघ, कृपा, जग मिटता - बनता रहता है तेरे भ्रू के संचालन में; नत्नं कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में!

[ १३ ]

द्रपने प्रतिकूल गुणों की सब माया तू संग दिखाती है, भ्रम, भय, संशय, संदेहों से काया विजड़ित हो जाती है,

फिर एक लहर-सी म्राती है, फिर होरा मचानक होता है,

विश्वासमयी ग्राशा, निष्ठा, श्रद्धा पलकों पर छाती है;

तू मार अमृत से सकती है,
अमरत्व गरल से दे सकती,
मेरी मित सब मुघ-बुघ भूली
तेरे छलनामय लक्षण में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्रांगन में! [ 88 ]

विपरीत कियाएँ मेरी भी अब होती हैं तेरे आगे, पग तेरे पास चले आए जब वे तेरे भय से भागे,

> मायाविनि, क्या कर देती है सीधा जलटा हो जाता है,

जब मुक्ति चाहता था भ्रपनी तुभसे मैंने बंघन माँगे,

अब शांति दुसह-सी लगती है, अब मन अशांति में रमता है, अब जलन सुहाती है उर को, अब सुख मिलता उत्पीड़न में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्राँगन में!

[ 8K ]

त्ने आँखों में आँख डाल है वाँघ लिया मेरे मन को, में तुभी कीलने चला मगर कीला तूने मेरे तन को,

तेरी परछाई - सा बन मैं तेरे सँग हिलता-बुनता हूँ,

में नहीं समभता ग्रलग-ग्रलग ग्रव तेरे - ग्रपने जीवन को,

> मैं तन - मन का दुवंल प्राणी, ज्ञानी, ध्यानी भी बड़े-बड़े हो दास चुके तेरे, मुक्तको क्या लज्जा श्रात्म समर्पण में;

नर्तन कर, नर्तन कर; नागिन, मेरे जीवन के आँगन में! [ १६ ]

तुभत्पर न सका चल कोई भी मेरा प्रयोग मारण - मोहन, तेरा न फिरा मन ग्रौर कहीं फेंका भी मैंने उच्चाटन,

> सव मंत्र, तंत्र, ग्रिभचारों पर तू हुई विजयिनी निष्प्रयत्न,

उलटा तेरे वश में ग्राया मेरा परिचालित वशीकरण;

कर यत्न थका, तू सघ न सकी
मेरे गीतों से, गायन से,
कर यत्न थका, तू वैंघ न सकी
मेरे छंदों के वंघन में;

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन; मेरे जीवन के आँगन में!

[ १७ ]
सव साम-दाम श्री' दंड-भेद
तेरे श्रागे वेकार हुश्रा,
जप, तप, व्रत, संयम, साधन का
श्रसफल सारा व्यापार हुश्रा,

तू दूर न मुभसे भाग सकी, मैं दूर न तुभसे भाग सका,

श्रनिवारिणि, करने को श्रंतिम निश्चय, ले, मैं तैयार हुग्रा—

> ग्रव शांति, ग्रशांति, मरण, जीवन या इनसे भी कुछ भिन्न ग्रगर, सव तेरे विषमय चुंवन में, सव तेरे मधुमय दंशन में!

नर्तन कर, नर्तन कर, नागिन, मेरे जीवन के ग्राँगन में! मयूरी

मयूरी, नाच, मगन - मन नाच!

[ १ ]
गगन में सावन घन छाए,
न क्यों सुधि साजन की आए;
मयूरी, आँगन - आँगन नाच!
मयूरी,
नाच, मगन - मन नाच!

[२]
घरिण पर छाई हरियाली,
सजी किल - कुसुमों से डाली;
मयूरी, मधुवन, मधुवन नाच!
मयूरी,
नाच, मगन - मन नाच!

[ ३ ] समीरण सौरभ सरसाता, घुमड़ घन मघुकण बरसाता; मयूरी, नाच मदिर-मन नाच! मयूरी, नाच, मगन - मन नाच! [8]

निछावर इंद्रघनुष तुभापर, निछावर, प्रकृति, पुरुष तुभपर, मयूरी, उन्मन-उन्मन नाच! मयूरी, छूम - छनाछन नाच! मयूरी, नाच मगन-मन नाच!

# ऋँधेरे का दीपक

है ग्रंधेरी रात पर दीवा जलाना कव मना है?

[ 8 ]

कल्पना के हाथ से कम-नीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था,

> स्वप्न ने अपने करों से या जिसे रुचि से सँवारा,

स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से, रसों से जो सना था,

> ढह गया वह तो जुटाकर इँट, पत्थर, कंकड़ों को एक ग्रपनी शांति की कुटिया बनाना कव मना है? री रात पर

है अँघेरी रात पर दीवा जलाना कव मना है? [ 7 ]

न्वादलों के अश्रु से घोया गया नभ - नील नीलम का बनाया था गया मघु-पात्र मनमोहक, मनोरम,

> प्रथम ऊपा की किरएा की लालिमा - सी लाल मदिरा

थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम,

वह ग्रगर दूटा मिलाकर हाय की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुभाना कव मना है?

है भ्रंघेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है?

[ 3 ]

क्या घड़ी थी एक भी चिता नहीं थी द्वास ग्राई, कालिमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई,

> श्रांख से मस्ती भएकती, वात से मस्ती टपकती.

थी हँसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई,

वह गई तो ले गई उल्लास के ग्राधार, माना, पर ग्रिथरता पर समय की मुसकराना कव मना है?

है भ्रंषेरी रात पर दीवा जलाना कव मना है? [8]

हाय; वे उन्माद के भोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर ग्रांखें गान का वरदान मांगा,

> एक ग्रंतर से ध्वनित हों दूसरे में जो निरंतर,

भर दिया ग्रंवर - ग्रविन को मत्तता के गीत गा-गा,

> श्रंत उनका हो गया तो मन वहलने के लिए ही, ले ग्रधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कव मना है? अंधेरी रात पर दोवा जलाना कव मना है?

> > [ 4 ]

हाय, वे साथी कि चुंवक-लौह-से जो पास श्राए, पास क्या आए, हृदय के वीच ही गोया समाए,

> दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर

एक मीठा और प्यारा ज़िंदगी का गीत गाए,

> वे गए तो सोचकर यह लौटनेवाले नहीं खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कव मना है? है ग्रंघेरी रात पर

दीवा जलाना कव मना है?

[ ६ ]

क्या हवाएँ थीं कि उजड़ा प्यार का वह भ्राशियाना, कुछ न भ्राया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना,

> नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका,

किंतु ऐ निर्माण के प्रतिनिधि, तुभ्रे होगा बताना,

जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है?

है ग्रंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ?

## 

जो बीत गई सो बात गई!

[8]

जीवन में एक सितारा था, माना, वह बेहद प्यारा था,

> वह डूव गया तो डूब गया; अंवर के श्रानन को देखो,

कितने इसके तारे दूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले; पर बोलो दूटे तारों पर

> कव अंवर शोक मनाता है! जो वीत गई सो वात गई!

[ 7 ]

जीवन में वह था एक कुसुम, थे उसपर नित्य निछावर तुम,

वह सूख गया तो सूख गया; मध्वन की छाती को देखो,

सूखीं कितनी इसकी कलियाँ, मुर्भाईं कितनी वल्लिरियाँ, जो मुर्भाईं फिर कहाँ खिलीं; पर बोलो सूखे फूलों पर

कव मधुवन शोर मचाता है! जो बीत गई सो बात गई!

[ ३ ]

जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन - मन दे डाला था,

वह टूट गया तो टूट गया; मदिरांलय का आँगन देखो,

कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कव उठते हैं; पर बोलो टूटे प्यालों पर

> कव मदिरालय पछताता है! जो बीत गई सो बात गई!

[8]

मृदु मिट्टी के हैं वने हुए, मधुषट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर ग्राए हैं, प्याले दूटा ही करते हैं,

फिर भी मदिरालय के मंदर मचु के घट हैं, मघुप्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं;

वह कच्चा पीनेवाला है जिसकी ममता घट-प्यालों पर,

जो सच्चे मघु से जला हुआ

कव रोता है, चिल्लाता है! जो बीत गई सो बात गई!

## ग्रजेय

अर्जेय तू अभी बना!

[ 8 ]

न मंजिलें मिलीं कभी, न मुश्किलें हिलीं कभी,

> मगर क़दम थमें नहीं, क़रार-क़ील जो ठना। अजेय तू अभी बना!

[ 7 ]

सफल न एक चाह भी, सुनी न एक ग्राह भी,

मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। श्रजेय तू अभी वना!

[ 3 ]

भ्रतीत याद है तुभे, कठिन विषाद है तुभे,

मगर भविष्य से हका न श्रंखमुदौल खेलना। श्रजेय तू अभी वना!

सतरंगिनी

[8]

सुरा समाप्त हो चुकी, सुपात्र - माल खो चुकी,

मगर मिटो, हटी, दबी कभी न प्यास - वासना। अजेय तू अभी बना!

[4]

पहाड़ दूटकर गिरा, प्रलय पयोद भी घिरा,

> मनुष्य है कि देव हैं कि मेरुदंड है तना! अजेय तू अभी वना!

## निर्माण

√नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का स्राह्वान फिर-फिर!

[ ? ]

वह उठी आँधी कि नम में छा गया सहसा आँघेरा, घूलि घूसर वादलों ने भूमि को इस भाँति घेरा,

> रात-सा दिन हो गया, फिर रात ग्राई ग्रीर काली,

लग रहा था अव न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात - भय से भीत जन-जन, भीत कण-कण, किंतु प्राची से उपा की मोहिनी मुसकान फिर-फिर! नीड़ का निर्माण फिर-फिर, नेह का भ्राह्वान फिर-फिर!

[ 7 ]

वह चले भोंके कि काँपे भोम कायावान भूघर, जड़ समेत उखड़-पुखड़कर गिर पड़े, ट्रटे विटप वर.

> हाय, तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती,

डगमगाए जविक कंकड़, इँट, पत्थर के महल - घर;

बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर-फिर!

नीड़ का निर्माण फिर - फिर, नेह का आह्वान फिर-फिर!

[ ३ ]

मुद्ध नभ के वज्र दंतों

में उषा है मुसकराती,

घोर गर्जनसय गगन के
कंठ में खग पंक्ति गाती;

एक चिड़िया चोंच में तिनका तिए जो जा रही है, वह सहज में हीं ने पवन उंचास को नीचा दिखाती!

नाश के दुख से कभी
दवता नहीं निर्माण का सुख,
प्रलय की निस्तव्यता से
सृष्टिका नव गान फिर-फिर!
नीड़ का निर्माण फिर-फिर!
नेह का श्राह्वान फिर-फिर!

# दो नयन

दो नयन जिनसे कि फिर में विश्व का प्रृंगार देखें।

[१]
स्वप्न की जलती हुई नगरी
धुग्राँ जिनमें गई भर,
ज्योति जिनकी जा चुकी है
ग्राँसुग्रों के साथ भर-भर,

में उन्हों से किस तरह फिर ज्योति का संसार देखूँ, दो नयन जिनसे कि फिर मैं विक्व का शृंगार देखूँ।

[२]
देखते युग-युग रहे जो
विद्व का वह रूप ग्रपलक,
जो उपेक्षा, छल, घृणा में
मग्न था नख से शिखा तक,

में उन्हों से किस तरह फिर प्यार का संसार देखूँ, दो नयन जिनसे कि फिर में विश्व का शुंगार देखूँ।

[ ३ ] संकुचित हग की परिधि थी बात यह मैं मान लूँगा, विश्व का इससे जुदा जब रूप भी मैं जान लुँगा,

> दो नयन जिनसे कि मैं संसार का विस्तार देखूँ। दो नयन जिनसे कि फिर मैं निश्व का फ्रांगार देखूँ।

## नई झनकार

छू गया है कौन मन के तार, वीएगा बोलती है!

[ १ ] मौन तम के पार से यह कौन तेरे पास आया, मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया,

कर गया है कौन फिर भिनसार, वीणा बोलती है, छूगया है कौन मन के तार, वीगा बोलती है! [ 7 ]

रिमयों में रेंग पहन ली ग्राज किसने लाल सारी, फूल-कलियों से प्रकृति ने माँग है किसकी सँवारी,

> कर रहा है कौन फिर र्प्यंगार, वीगा बोलती है; छू गया है कौन मन के तार, . बीगा बोलती है!

[ 3 ]

लोक के भय ने भले ही रात का हो भय मिटाया, किस लगन ने रात-दिन का भेद ही मन से हटाया,

> कौन करता है खुले अभिसार, वीगा बोलती है; छूगया है कौन मन के तार, वीगा बोलती है!

[ 8 ]

तू जिसे लेने चला था भूल-कर अस्तित्व अपना, तू जिसे लेने चला था वेच-कर अपनत्व अपना,

दे गया है कौन वह उपहार, वीणा वोलती है; छू गया है कौन मन के तार, वीणा वोलती है! [ x ]

जो करुए विनती, मधुर मनुहार से न कभी पिघलते, टूटते कर, फूट जाते शीश तिल भर भी न हिलते,

> खुल कभी जाते स्वयं वे द्वार, वीणा बोलती है; छूगया है कौन मन के तार, वीणा बोलती है!

[ ६ ]

भूल तू जा अब पुराना गीत औं गाथा पुरानी, भूल तू जा अब दुखों का राग दुर्दिन की कहानी,

> ले नया जीवन, नई भनकार, वीगा बोलती है; छूगया है कौन मन के तार, वीगा बोलती है!

# मुझे पुकार लो

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुंभे पुकार लो!

[१]
जमीन हैं न बोलती
न श्रासमान बोलता,
जहान देखकर मुभे
नहीं जवान खोलता,

नहीं जगह कहीं जहाँ न अजनवी गिना गया,

सतरंगिनी

कहाँ - कहाँ न फिर चुका दिमाग़ - दिल टटोलता;

> कहाँ मनुष्य है कि जो उमीद छोड़कर जिया, इसीलिए श्रड़ा रहा कि तुम मुक्ते पुकार लो; खड़ा रहा

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुभ्ने पुकार लो!

[ २ ]

तिमिर - समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी, विपाद याद से भरी,

> न कूल भूमि का मिला, न कोर भोर की मिली,

न कट सकी, न घट सकी विरह-घिरी विभावरी;

कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुफे दुलार लो!

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुभ्ने पुकार लो!

[ ३ ]
उजाड़ से लगा चुका
उमीद मैं वहार की,
निदाघ से उमीद की
वसंत के वयार की,

मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुफ्ते लगी,

अँगार से लगा चुका उमीद मैं तुषार की;

कहाँ मनुष्य है जिसे
न भूल शूल-सी गड़ी,
इसीलिए खड़ा रहा
कि भूल तुम सुधार लो !

इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुभे पुकार लो ! पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुघार लो !

# कौन तुम हो ?

[१] ले प्रलय की नींद सोया जिन हगों में था ग्रँधेरा, आज उनमें ज्योति बनकर ला रही हो तुम सबेरा,

> मृष्टि की पहली उषा की यदि नहीं मुसकान तुम हो, कौन तुम हो ?

[२]

ग्राज परिचय की मधुर

मुसकान दुनिया दे रही है,

ग्राज सी-सी बात के
संकेत मुक्तसे ले रही है,

विश्व से मेरी अकेली यदि नहीं पहचान तुम हो, कौन तुम हो ? [ 3 ]

हाय किसकी थी कि मिट्टी में मिला संसार मेरा, हास किसका है कि फूलों-सा खिला संसार मेरा,

> नाश को देती चुनौती यदि नहीं निर्माग तुम हो, कौन तुम हो ?

[8]

में पुरानी यादगारों से विदा भी ले न पाया था कि तुमने ला नए ही लोक में मुक्तको वसाया,

> जो नहीं उठकर ठहरता यदि नहीं तूफ़ान तुम हो, कौन तुम हो?

[ x ]

तुम किसी वुभती चिता की जो जुकाठी खींच लाती हो, उसी से ब्याह - मंडप के तले दीपक जलाती.

> मृत्यु पर फिर-फिर विजय की यदि नहीं हढ़ आन तुम हो, कौन तुम हो ?

[ ६ ]

यह इशारे हैं कि जिनपर काल ने भी चाल छोड़ी, लौट मैं आया अगर तो कौन-सो सौगंघ तोड़ी, सुन जिसे रुकना यसंभव यदि नहीं श्राह्मान तुम हो, कीन तुम हो ?

[0]

'कर परिश्रम कौन तुमको 'म्राज तक ग्रपना सका है, स्रोजकर कोई तुम्हारा 'कब पता भी पा सका है,

> देवताओं की ग्रनिश्चित यदि नहीं वरदान तुम हो, कीन तुम हो ?

# तुम गा दो

तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

[ 8 ]

मेरे वर्ण - वर्ण विष्ट बल, चरण - चरण भरमाए, गूंज - गूंजकर मिटनेवाले मेंने गीत बनाए;

क्रक हो गई हूक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

[ 7]

जब - जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोष जुटाया, रंक हुम्रा मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया! भेंट न जिसमें में कुछ खोऊँ:
पर तुम सव कुछ पाग्रो,
तुम ले लो, मेरा दान ग्रमर हो जाए!
तुम गा दो, मेरा गान ग्रमर हो जाए!

[ ३ ] सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा;

देखूँ अव किसकी रुकती हैं आप सुक्तपर अभिलापा,तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाए!
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए!

[ ४ ]
दुख से जीवन वीता फिर भी
शेष श्रभी कुछ रहता,
जीवन की श्रंतिम घड़ियों में
भी तुमसे यह कहता,

सुख की एक साँस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छूदो, मेरा प्राण अमर हो जाए! तुम गादो, मेरा गान अमर हो जाए!

> नव वर्ष वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्प नव।

नव उमंग,
नव तरंग,
जीयन का नव प्रसंग।
नवल चाह,
नवल राह,
जीवम का नय प्रवाह।
गीत नवल,
प्रीति नवल,
जीवन की रीति नवल,
जीवन की नीति नवल,

# कर्तव्य

[१]
देवि, गया है जोड़ा यह जो
मेरा श्रीर तुम्हारा नाता,
नहीं तुम्हारा मेरा केवल,
जग-जीवन से मेल कराता।

[ २ ]
दुनिया ग्रपनी, जीवन ग्रपना,
सत्य, नहीं केवल मन-सपना;
मन-सपने-सा इसे बनाने
का, श्राग्रो, हम-तुम प्रण ठानें।

[ ३ ]
जैसी हमने पाई दुनिया,
आओ, उससे बेहतर छोड़ें,
शुचि-सुंदरतर इसे बनाने
से मुंह अपना कभी न मोड़ें।

[8]

क्योंकि नहीं वस इससे नाता जव तक जीवन-काल हमारा, खेल, कूद, पढ़, वढ़ इसमें ही रहने को है लाल हमारा।

## विद्वास

[ ? ]

पंथ जीवन का चुनौती

दे रहा है हर क़दम पर,
श्राखिरी मंजिल नहीं होती
कहीं भी दृष्टिगोचर,
धूलि से लद, स्वेद से [सिच
हो गई है देह भारी,
कौन-सा विश्वास मुफ्तको
खींचता जाता निरंतर?—
पंथ क्या, पथ की थकन क्या,
स्वेद क्या क्या,
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं।

[२]
एक भी संदेश आशा
का नहीं देते सितारे,
प्रकृति ने मंगल शकुन पथ
में नहीं मेरे सँवारे,
विश्व का उत्साह वर्षक
शब्द भी मैंने सुना कब,
किंतु बढ़ता जा रहा हूँ
लक्ष्य पर किसके सहारे ?—

;

विश्व की ग्रवहेलना क्या, ग्रपशकुन क्या, दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं।

[३]
चल रहा है पर पहुँचना
लक्ष्य पर इसका ग्रानिश्चित,
कर्म कर भी कर्म फल से
यदि रहा यह पांथ वंचित,
विश्व तो उसपर हैंसेगा
खूब भूला, खूब भटका!
किंतु गा यह पंक्तियाँ दो
वह करेगा घैर्य संचित:—
व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन
की लगन क्या,
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं!

[४]

प्रव नहीं उस पार का भी

भय मुभे कुछ भी सताता,

उस तरफ़ के लोक से भी

जुड़ चुका है एक नाता,

मैं उसे भूला नहीं तो

वह नहीं भूली मुभे भी,

मृत्यु - पथ पर भी बढ़ूंगा

मोद से यह गुनगुनाता—

ग्रंत यौवन, ग्रंत जीवन

का, मरण क्या,
दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं!

# बंगाल का काल

पड़ गया वंगाले में काल, भरी कंगालों से घरती, भरी कंकालों से घरती!

नया कहा ? कहाँ पड़ गया काल, कहाँ कंगाल, कहाँ कंकाल, क्या कहा, कालत्रस्त वंगाल !

वही वंगाल—
जिस पर छाए सजल घनों की
छाया में लह-लह लहराते
सेत घान के दूर-दूर तक,
जहाँ कहीं भी गति नयनों की ।

जिस पर फैले नदी-सरोवर, नद-नाले वर, निर्मल निर्फर सिचित करते वसुन्वरा का ग्रांगन उर्वर। जिसमें उगते-वढ़ते तस्वर, लदे दलों से, फर्दे फलों से, सजे कली-कुसुमों से सुन्दर।

वही वंगाल—
देख जिसे पुलिकत नेत्रों से
भरे कंठ से,
गद्गद स्वर से
किव ने गाया राष्ट्र गान वह—
वन्दे मातरम्,
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,
शस्य श्यामलाम्, मातरम्।.....

वही वंगाल— जिसकी एक साँस ने भर दी मरे देश में जान, श्रात्म सम्मान, श्राजादी की श्रान, श्राज, काल की गति भी कैसी, हाय, स्वयं श्रसहाय, स्वयं निष्पाय, स्वयं निष्पाय, मृत्यु के मुख का होकर ग्रास, गिन रहा है जीवन की साँस-साँस।

है किव, तेरे भ्रमर गान की सुजला, सुफला, मलय गंघिता शस्य दयामला,
फुल्ल कुसुमिता,
द्रुम सुनज्जिता,
चिर सुहासिनी,
मयुर भाषिणी,
घरणो भरणी,
जगत वन्दिता
बङ्ग भूमि प्रव नहीं रही वह !

वा भूगि स्रव शस्य होन है, दीन क्षीण है, चिर मलीन है, भरणी स्राज हो गई हरणी; जल दे, फल दे स्रोर सन्त दे जो करती थी जीवन दान, मरघट-सा स्रव ह्प वनाकर स्रजगर-सा स्रव मुँह फैलाकर खा लेती स्रपनी संतान!

वोल बङ्ग की वीर मेदिनी, स्रव वह तेरी स्राग कहाँ है, स्राजादी का राग कहाँ है, लगन कहाँ है, लाग कहाँ है!

वोल बङ्ग की वीर मेदिनी, अब तेरे सिरताज कहाँ हैं, अब तेरे जाँवाज कहाँ हैं, अब तेरी आवाज कहाँ हैं!

वंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था यह पूछा, 'के बोले मा, तुमि ग्रवले ?'

में कहता हूँ, तू ग्रवला है। तू होती, मा, ग्रगर न निर्वल. अगर न दुर्वल, तो तेरे यह लक्ष-लक्ष सुत वंचित रहकर उसी ग्रन्न से, उसी घान्य से जिस पर है अधिकार इन्हीं का, क्योंकि इन्होंने अपने श्रम से जोता, बोया, इसे उगाया, सींच स्वेद से इसे बढ़ाया, काटा, माड़ा, ढोया, भूख-भूख कर, सूख-सूखकर, पंजर-पंजर, गिर घरती पर यों न तोड़ देते अपना दम ग्रीर नपुंसक मृत्यु न मरते। भूखे वंग देश के वासी !

छाई है मुरदनी मुखों पर, आँखों में है धँसी उदासी; विपद् ग्रस्त हो, भुघा त्रस्त हो, चारों ग्रोर भटकते फिरते, लस्त-पस्त हो ऊपर को तुम हाथ उठाते।

मुभसे सुन लो,
नहीं स्वर्ग से ग्रन्न गिरेगा,
नहीं गिरेगी नभ से रोटी;
किन्तु समभ लो,
इस दुनिया की प्रति रोटो में,
इस दुनिया के हर दाने में
एक तुम्हारा भाग लगा है,
एक तुम्हारा निश्चित हिस्सा,
उसे बँटाने,
उसको लेने,
उसे छीनने,
श्री' ग्रपनाने
को जो कुछ भी तुम करते हो,
सव कुछ जायज,
सव कुछ रायज।

नए जगत में ग्रांखें खोलो, नए जगत की चालें देखो, नहीं बुद्धि से कुछ समका तो ठोकर खाकर तो कुछ सीखो, ग्रीर भुलाग्रो पाठ पुराने।

मन से ग्रव संतोप हटाओ; ग्रसंतोप का नाद उठाग्रो, करो क्रान्ति का नारा ऊँचा, भूखो, ग्रपनी भूख वढ़ाग्रो, ग्रोर भूख की ताकृत समभो, हिम्मत समभो, जुरंत समभो, क्रवत समभो; देखो कौन तुम्हारे श्रागे नहीं भुका देता सिर श्रपना।

हमें भूख का ग्रर्थ बताना, भूखो, इसको ग्राज समक लो, मरने का यह नहीं वहाना!

फिर से जीवित,
फिर से जाग्रत,
फिर से उन्नत
होने का है भूख निमंत्रण,
है स्रावाहन।

भूख नहीं दुवंल, निवंल है,
भूख सवल है,
भूख प्रवल है,
भूख प्रवल है,
भूख कालिका है, काली है;
या काली सर्व भूतेषु
कुधा रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,
नमस्तस्य, नमोनमः!
भूख प्रचंड चित्तिशाली है;
या चंडी सर्व भूतेषु
कुधा रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,
नमस्तस्य, नमस्तस्य,

भूख अखंड शौर्यशाली है;

या देवी सर्व भूतेषु क्षुघा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य, नमस्तस्य, नमोनमः!

भूख भवानी भयावनी है,
ग्रगिएत पद, मुख, कर वाली है,
बड़े विशाल उदरवाली है।
भूख घरा पर जब चलती है
वह डगमग-डगमग हिलती है।
वह ग्रन्याय चवा जाती है,
ग्रांच निगल जाती है पल में
ग्राततायियों का दु:शासन,
हड़प चुकी ग्रव तक कितने ही
ग्रत्याचारी सम्राटों के
-छत्र; किरीट, दंड, सिंहासन!

# हलाहल

[ 8 ]

जगत-घट को विष से कर पूर्ण किया जिन हाथों ने तैयार, लगाया उसके मुख पर, नारि, तुम्हारे अधरों का मधु सार,

नहीं तो कब का देता तोड़ पुरुप विप-घट यह ठोकर मार, इसी मधु का लेने को स्वाद हलाहल पी जाता संसार!

[ 7 ]

जगत-घट, तुभको दूँ यदि फोड़ प्रलय हो जाएगा तत्काल, मगर सुमदिर, सुन्दरि, सुकुमारि, तुम्हारा आता मुभको ख्याल;

न तुम होतीं तो, मानो ठीक, मिटा देता मैं अपनी प्यास, वासना है मेरी विकराल, ग्रिधक पर, अपने पर विश्वास! [ ३ ]

हिचकते श्रौ' होते भयभीत सुरा को जो करते स्वीकार; उन्हें वह मस्ती का उपहार हलाहल वनकर देता मार;

> मगर जो उत्सुक-मन, भुक-भूम हलाहल पी जाते साह्लाद, उन्हें इस विप में होता प्राप्त ग्रमर मदिरा का मादक स्वाद।

# [8]

हुई थी मिदरा मुभको प्राप्त नहीं, पर, थी वह भेंट, न दान, अमृत भी मुभको ग्रस्वीकार अगर कुंठित हो मेरा मान;

> दृगों ने मोती की निधि खोल चुकाया था मधुकण का मोल, हलाहल श्राया है यदि पास हृदय का लोहू दूंगा तोल!

### [ 4]

कि जीवन ग्राशा का उल्लास, कि जीवन ग्राशा का उपहास, कि जीवन ग्राशामय उद्गार, कि जीवन ग्राशाहीन पुकार,

दिवा-निश्चि की सीमा पर वैठ निकालूं भी तो क्या परिणाम, विहँसता ग्राता है हर प्रात, विलखती जाती है हर शाम! [ ६ ]

जगत है चक्की एक विराट पाट दो जिसके दीर्घाकार— गगन जिसका ऊपर फैलाव अविन जिसका नीचे विस्तार;

> नहीं इसमें पड़ने का खेद, मुफ्ते तो यह करता हैरान, कि घसता है यह यंत्र महान कि पिसता है यह लघु इंसान!

### [ 9 ]

रहे गुंजित सब दिन, सब काल नहीं ऐसा कोई भी राग, रहे जगती सब दिन सब काल नहीं ऐसी कोई भी आग,

> गगन का तेजोपुंज, विशाल, जगत के जीवन का श्राधार श्रसीमित नभ मंडल के बीच सूर्य बुफता-सा एक चिराग।

# [ = ]

नहीं है यह मानव की हार कि दुनिया से करता प्रस्थान, नहीं है दुनिया में वह तत्त्व कि जिसमें मिल जाए इंसान,

> पड़ी इस पृथ्वी पर हर कब्र, चिता की भूभल का हर ढेर, कड़ी ठोकर का एक निशान लगा जो वह जाता मुँह फेर।

[3]

हलाहल श्रीर श्रमिय, मद एक, एक रस के ही तीनों नाम, कहीं पर लगता है रतनार, कहीं पर क्वेन, कहीं पर स्याम,

> हमारे पीने में कुछ भेद कि कोई पड़ता भुक-भुक भूम, किसी का घुटता तन-मन-प्राए। ग्रमर पद लेता कोई चूम।

[ 90 ]

सुरा पी थी मैंने दिन चार उठा था इतने से ही ऊब, नहीं रुचि ऐसी मुभको प्राप्त सक् सब दिन मधुता में डूब,

हलाहल से की है पहचान, लिया उसका आकर्षण मान, मगर उसका भी करके पान चाहता हूँ में जीवन - दान!

[ 38~]

देखने को मुट्ठी भर धूलि जिसे यदि फूँको तो उड़ जाय, अगर तूफ़ानों में पड़ जाय अवित-अम्बर के चक्कर खाय,

> किन्तु दी किसने उसमें डाल ज़ार साँसों में उसको वाँघ, घरा को ठुकराने की शक्ति, गगन को दुलराने की साध!

[ १२ ]

उपेक्षित हो क्षिति से दिन रात जिसे इसको करना था प्यार, कि जिसका होने से मृद् ग्रंश इसे था उसपर कुछ ग्रधिकार,

ग्रहर्निश मेरा यह ग्राश्चर्य कहाँ से पाकर वल-विश्वास, ववूला मिट्टी का लघुकाय उठाए कंधों पर श्राकाश!

## [ १३ ]

श्रासरा मत ऊपर का देख, सहारा मत नीचे का माँग, यही क्या कम तुभको वरदान कि तेरे श्रंतस्तल में राग;

> राग से बाँधे चल ग्राकाश, राग से वाँघे चल पाताल, धँसा चल अन्धकार को भेद राग से साथे अपनी चाल!

[१४] कहीं मैं हो जाऊँ लयमान, कहाँ लय होगा मेरा राग, विपम हालाहल का भी पान वढ़ाएगा ही मेरी आग,

नहीं वह मिटने वाला राग जिसे लेकर चलती है ग्राग, नहीं वह बुभने वाली ग्राग उठाती चलती है जो राग!

[ १५ ]

भ्रोर यह मिट्टी है हैरान देखकर तेरे भ्रमित प्रयोग. मिटाता तू इसको हर वार, मिटाने का इसका तो ढोंग,

> ग्रभी तो तेरी रुचि के योग्य नहीं इसका कोई ग्राकार, ग्रभी तो जाने कितनी वार मिटेगा वन-वनकर संसार!

[ १६ ] पहुँच तेरे अघरों के पास हलाहल काँप रहा है, देख, मृत्यु के मुख के ऊपर दौड़ गई है सहसा भय की रेख;

> मरएा था भय के अन्दर व्याप्त, हुम्रा निर्भय तो विष निस्तत्त्व, स्वयं हो जाने को है सिद्ध हलाहल से तेरा अमरत्व!

# सूत की माला

### एक

नत्थू खेरे ने गांधी का कर अन्त दिया, क्या कहा, सिंह को शिशु मेढक ने लील लिया! धिक्कार काल, भगवान विष्णु के वाहन को सहसा लपेटने

में समर्थ हो

गया लवा!

पड़ गया सूर्य क्या ठंडा हिम के पाले से,
क्या बैठ गया गिरि मेरु तूल के गाले से!
प्रभुपाहि देश,प्रभुत्राहि जाति,सुर के तन को
अपने मँह में

लघु नरक कीट ने

लिया दबा!

यह जितना ही मर्मातक उतना ही सच्चा, शांतं पापं, जो बिना दाँत का था वच्चा, करुणा ममता-सी मूर्तिमान मा को कच्चा देखते-देखते

सव दुनिया के

गया चबा!

भ्राम्रो वापू के म्रन्तिम दर्शन कर जाम्रो, चरणों में श्रद्धांजलियाँ म्रपंण कर जाम्रो, यह रात म्राखिरी उनके भौतिक जीवन की,

कल उसे करेंगी भस्म चिता की

ज्वालाएँ।

डांडी की यात्रा करनेवाले चरण यही, नोग्नाखाली के संतप्तों की शरण यही, छू इनको ही छिति मुक्त हुई चंपारन की, • इनकी चापों ने

पापों के दल

दहलाए।

यह उदर देश की भूख जाननेवाला था, जन-दुख-संकट ही इसका नित्य नेवाला था, इसने पीड़ा बहु वार सही ग्रनशन प्रण की, ग्राघात गोलियों

के ग्रोड़े

ं वाएँ-दाएँ । र लाती परिचित्र भी भारत की भड़कत से

यह छाती परिचित थी भारत की घड़कन से,
यह छाती विचलित थी भारत की तड़पन से,
यह तनी जहाँ, बैठी हिम्मत गोले-गन की,
स्रचरज ही है,

पिस्तौल इसे जो

विठलाए।

इन ग्राँकों को था बुरा देखना नहीं सहन, जो नहीं बुरा कुछ सुनते थे ये वही श्रवण, मुख यही कि जिससे कभी न निकला बुरा वचन, ये वन्द-मूक

जग छलछुद्रों से

उकताए।

२०६

ग्रभिनव सोपान

ये देखो वापू की ग्राजानु भुजाएँ हैं, उखड़े इनसे गोराशाही के पाए हैं, लाखों इनकी रक्षा - छाया में ग्राए हैं, ये हाथ सवल

निज रक्षा में

क्यों सकुचाए ।

यह बापू की गर्वीली, ऊँवी पेशानी, वस एक हिमालय की चोटी इसकी सानी, इससे ही भारत ने प्रपनी भावी जानी, जिसने इनको वध करने की मन में ठानी उसने भारत की किस्मत पर फेरा पानी; इस देश-जाति

के हुए विधाता

ही वाएँ।

### तीन

यह कीन चाहता है वापू जी की काया कर शीशे की ताबूत - वद्ध रख ली जाए, जैसे रक्खी है लाश मास्को में अब तक लेनिन की, रशिया

के प्रसिद्धतम

नेता की।

हम बृत - परस्त मशहूर भूमि के ऊपर हैं, शव - मोह मगर हमने कब ऐसा दिखलाया, . क्या राम, कृष्ण, गौतम, ग्रशोक या ग्रकवर की हम, ग्रगर चाहते,

लाश नहीं रख

सकते थे।

सूत की माला

म्नात्मा की ग्रजर - ग्रमरता के हम विश्वासी, काया को हमने जीएाँ वसन वस माना है, इस महामोह की वेला में भी क्या हमको वाजिब ग्रपनी

गीता का ज्ञान

भुलाना है।

काया ग्रात्मा को घरती माता का ऋग् है, बापू को ग्रपना ग्रन्तिम कर्ज चुकाने दो, वे जाति, देश, जग, मानवता से उऋगा हुए, उनपर मृत मिट्टी

का ऋएा मत

रह जाने दो।

रक्षा करने की वस्तु नहीं उनकी काया, उनके विचार संचित करने की चीजें हैं, उनको भी मत जिल्दों में करके वन्द घरो, उनको जन - जन

मन-मन, करा-करा

में विखरास्रो।

### चार

ग्रव ग्रर्हरात्रि है ग्रीर ग्रर्हजल वेला, ग्रव स्नान करेगा यह जोघा ग्रलवेला, लेकिन इसको छेड़ते हुए डर लगता, यह वहुत ग्रधिक

थककर घरती पर

सोता।

क्या लाए हो जमुना का निर्मल पानी, परिपाटी के भी होते हैं कुछ मानी, लेकिन इसकी क्या इसको ग्रावश्यकता, वीरों का ग्रन्तिम

स्नान रक्त से

होता ।

मत यह लोहू से भीगे वस्त्र उतारो, मत मर्द सिपाही का श्रृङ्कार बिगाड़ो, इस गर्द - खून पर चोवा - चन्दन वारो, मानव - पीड़ा - प्रतिधिवित ऐसों का मुँह, भगवान स्वयं

अपने हाथों से

धोता ।

### पाँच

तुम बड़ा उसे ग्रावर दिखलाने ग्राए,
चन्दन, 'कपूर की चिता रचाने ग्राए,
सोचा, किस महारथी की ग्ररथी ग्राती,
सोचा, उसने किस रण में प्रारा विछाए?
लाग्रो वे फरसे, वरछे, वल्लम, भाले,
जो निर्दोषों के लोहू से हैं काले,
लाग्रो वे सब हथियार, छुरे, तलवारें,
जिनसे वंकस - मासूम ग्रीरतों, वच्चों,
मर्दो के तुमने लाखों शीश उतारे,
लाग्रो वन्दूकों जिनसे गिरें हजारों,
तब फिर दुखांत, दुर्दात महाभारत के
इस भीष्म पितामह की हम चिता वनाएँ।
जिससे तुमने घर - घर में ग्राग लगाई,
जिससे तुमने नगरों की पाँत जलाई,

सूत की माला

लाग्रो वह लूकी सत्यानाशी, घाती, तव हम ग्रपने वापू की चिता जलाएँ। वे जलें, वनी रह जाए फिरकेवन्दी, वे जलें मगर हो ग्राग न उसकी मंदी, तो तुम सव जाग्रो, ग्रपने को धिक्कारो, गांघी जी ने बेमतलब प्राण् गँवाए।

### छह

भेद ग्रतीत एक स्वर उठता-नैनं दहति पावकः ..... निकट, निकटतर ग्रौर निकटतम हुई चिता के ग्ररथी, हाय, वापू के जलने का भी भ्रव, भ्राँखें, देखो हश्य दुसह। भेद ग्रतीत एक स्वर उठता-नैनं दहति पावकः ..... चन्दन की शैया के ऊपर है मिट्टो निरुपाय, लो म्रव लपटों से मिभूपित चिता दहकती है दह-दह। भेद ग्रतीत एक स्वर उठता— नैनं दहति पावकः… ग्रगणित भावों की भंभा में खड़े देखते हम ग्रसहाय, स्रौर किया भी क्या ... जाय, क्षार-क्षार होती जाती है वापू की काया रह-रह। भेद ग्रतीत एक स्वर उठाता— नैनं दहति पावकः ••

#### सात

भारत के सब प्रसिद्ध तीर्थों से, नगरों से है ग्राज ग्रा रही माँग तपोमय गांघी की

> ग्रंतिम घूनी से राख हमें भी चुटकी भर मिल जाए जिससे उसे सराएँ ले जाकर पावन करते

> > निकटस्थ नदी,

नद, सर, सागर।

अपने तन पर अधिकार समभते थे सब दिन वे भारत की मिट्टी, भारत के पानी का,

जो लोग चाहते हैं ले जाएँ राख म्राज, है ठीक वही जिसको चाहे सारा समाज, संबद्ध जगह जो हो गांधी की मिट्टी से साधना करे

रखने को उनकी

कीर्ति-लाज।

हे देश-जाति के दीवानों के चूड़ामिए, इस चिर यौवनमय, सुन्दर, पावन वसुन्धरा की सेवा में मनुहार महज करते-करते दी तुमने अपनी उमर गँवा, दी देह त्याग; अब राख तुम्हारी आर्यभूमि की भरे माँग, हो अमर तुम्हें खो

इस तपस्विनी

का सुहाग।

#### ऋाठ

थैलियां समिपत की सेवा के हित हजार, श्रद्धांजिलयां श्रिपत की तुमको लाख वार, गो तुम्हें न<sup>े</sup> थी इनकी कोई श्रावश्यकता, पुष्पांजिलयां भी तुम्हें देश ने दीं श्रपार, श्रव, हाय, तिलांजिल देने की श्राई वारी।

तुम तिल थे लेकिन रहे भुकाते सदा ताड़,
तुम तिल थे लेकिन लिए ओट में थे पहाड़,
शंकर-पिनाक-सी रही तुम्हारी जमी घाक,
तुम हटे न तिल भर, गई दानवी शक्ति हार;
तिल एक तुम्हारे जीवन की

तिल-तिल कर तुमने देश कीच से उठा लिया,
तिल-तिल निज को उसकी चिंता में गला दिया,
तुमने स्वदेश का तिलक किया आजादी से;
जीवन में क्या, मरकर भी एक तिलस्मकिया;
कातिल ने महिमा
श्रीय तुम्हारी विस्तारी।

तुम कटे मगर तिल भर भी सत्ता नहीं कटी,
तुम लुप्त हुए; तिल मात्र महत्ता नहीं घटी,
तुम देह नहीं थे, तुम थे भारत की ग्रात्मा,
जाहिर वातिल थी, वातिल जाहिर वन प्रकटी,
तिल की ग्रंचिल को ग्राज
मिले तुम ग्रधिकारी।

बापू की हत्या के चालिस दिन वाद गया मैं दिल्ली को, देखने गया उस यल को भी जिसपर वापू जी गोली खाकर सोख गए, जो रंग उठा

> उनके लोहू की लाली से।

विरला-घर के वाएँ को है वह लॉन हरा, प्रार्थना सभा जिसपर वापू की होती थी, थी एक ग्रोर को छोटी-सी वेदिका बनी, जिसपर थे गहरे

> लाल रंग के फूल चढ़े।

उस हरे लॉन के बीच देख उन फूलों को ऐसा लगता था जैसे बापू का लोहू ग्रव भी पृथ्वी के ऊपर सूख नहीं पाया, ग्रव भी मिट्टी

के ऊपर

ताजा ताजा है!

मुन पड़े घड़ाके तीन मुभे फिर गोली के काँपने लगी पाँनों के नीचे की घरती, फिर पीड़ा के स्वर में फूटा 'हे राम' शब्द, चीरता हुम्रा विद्युत्-सा नभ के स्तर पर स्तर कर ध्वनित-प्रतिध्वनित दिक्-दिगंत को बार-वार मेरे ग्रंतर में पैठ मुभे सालने लगा! ......

#### दस

'हे राम'-खिचत यह वही चौतरा, भाई, जिसपर वापू ने ग्रंतिम सेज डसाई, जिसपर लपटों के साथ लिपट वे सोए, ग़लती की हमने जो वह ग्राग वक्षाई।

पारसी ग्रग्नि जो थे फ़ारस से लाए, हैं श्राज तलक वे उसे ज्वलन्त वनाए, जो श्राग चिता पर बापू के जागी थी

था उचित उसे

हम रहते सदा

जगाए।

है हमको उनकी यादगार वनवानी, सैकड़ों सुभावे देंगे पंडित-ज्ञानी, लेकिन यदि हम वह ज्वाल जगाए रहते; होती उनकी

सबसे उपयुक्त

निशानी।

तम के समक्ष वे ज्योति एक ग्रविचल थे, ग्रांघी - पानी में पड़कर ग्रडिंग - ग्रटल थे, तप की ज्वाला के ग्रन्दर पल-पल जल-जल वे स्वयं ग्रांगि-से

ग्रकलुप थे,

निर्मल थे।

वह ज्वाला हमको उनकी याद दिलाती, वह ज्वाला हमको उनका पथ दिखलाती, वह ज्वाला भारत के घर घर में जाती, संदेश ग्रम्मिय

जन-जन को

पहुँचाती ।

पुरतहापुरत यह ग्राग देखने ग्रातीं, इससे ग्रतीत की सुधियां सजग वनातीं, भारत के ग्रमर तपस्वी की इस धूनी से ले भभूत

यपने सिर-माथ

चढ़ातीं।

पर नहीं ग्राग की वाकी यहाँ निशानी, प्रह्लाद - होलिका की फिर घटी कहानी, वापू ज्वाला से निकल श्रद्धते श्राए, मिल गई राख-

मिट्टी में चिता

भवानी।

भ्रव तक दुहरातीं मिस्जिद की मीनारें,
भ्रव तक दुहरातीं घर - घर की दीवारें,
दुहरातीं पेड़ों की हर तरफ़ कतारें,
दुहराते दिया के जल - क्रल - कगारे,
चप्पे-चप्पे इस राजघाट के रटते
जो लगे यहाँ थे चिता - शाम को नारे—
हो गए भ्राज से वापू अमर हमारे,
हो गए ग्राज से वापू अमर हमारे!

# खादी के फूल

### एक

हो गया क्या देश के सबसे सुनहले दीप का निर्वाण!

[ 8 ]

वह जगा क्या जगमगाया देश का तम से घिरा प्रासाद, वह जगा क्या था जहाँ स्रवसाद छाया,

छा गया ग्राह्लाद,

वह जगा क्या विछ गई म्राशा किरण को चेतना सब म्रोर, .

वह जगा क्या स्वप्न से सूने हृदय-मन हो गए ऋावाद

> वह जगा क्या ऊर्घ्व उन्नति-पथ हुम्रा म्रालोक का म्राघार; वह जगा क्या मानवों का स्वर्ग ने उठकर किया म्राह्वान,

हो गया क्या देश के सबसे सुनहले दीप का

निर्वाण!

[ २ ]

वह जला क्या जग उठी इस जाति की सोई हुई तक़दीर, वह जला क्या दासता की गल गई वन्धन बनी जंजीर.

> वह जला क्या जग उठी ग्राजाद होने की लगन मजबूत,

वह जला क्या हो गई बेकार कारा-गार की प्राचीर,

> वह जला क्या विश्व ने देखा हमें ग्राश्चर्य से हग खोल, वह जला क्या मर्दितों ने क्रांति की देखी ध्वजा ग्रम्लान,

हो गया क्या देश के सबसे दमकते दीप का

निर्वाण!

[ ३ ]

वह हँसा तो मृत मरुस्थल में चला मधुमास - जीवन - स्वास, वह हँसा तो क़ौम के रौशन भविष्यत का हुआ विश्वास

> वह हँसा तो जड़ उमंगों ने किया फिर से नया श्रङ्कार,

वह हुँसा तो हुँस पड़ा इस देश का रूठा हुआ इतिहास, वह हुँसा तो रह गया संदेह - शंका को न कोई ठौर,

वहहँसा तो हिचकिचाहट-भीति-भ्रम का हो गया अवसान. हो गया क्या देश के सबसे चमकते दीप का निर्वाण!

[४] वह उठा तो एक लौ में वन्द होकर ग्रा गई ज्यों भोर. वह उठा तो उठ गई सव देश भर की श्रांख उसकी ग्रोर.

> वह उठा तो उठ पड़ीं सदियाँ विगत अँगड़ाइयाँ ले साथ.

वह उठा तो उठ पड़े युग-युग दवे दुखिया, दलित, कमजोर,

> वह उठा तो उठ पड़ीं उत्साह की लहरें हगों के वीच, वह उठा तो भूक गए ग्रन्थाय, अत्याचार के अभिमान,

हो गया क्या देश के सवसे प्रभामय दीप का

. निर्वाण !

वह न चाँदी का, न सोने का न कोई घातु का अनमोल, थी चढ़ी उसपर न हीरे और मोती की सजीली खोल,

मृत्तिका की एक मुट्ठी थी कि उपमा सादगी थी ग्रापः

किन्तु उसका मान सारा स्वर्ग सकता था कभी क्या तोल?

> ताज शाहों के अगर उसने भुकाए तो तअज्जुव कौन, करसका वह निम्नतम, कुचले हुओं का उच्चतम उत्थान,

हो गया क्या देश के सबसे मनस्वी दीप का

निर्वाण!

[ ६ ]

वह चमकता था, मगर था कव लिए तलवार पानीदार, वह दमकता था, मगर ग्रज्ञात थे उसको सदा हथियार,

> एक अंजिल स्नेह की थी तरलता में स्नेह के अनुरूप,

किन्तु उसकी धार में था डूव सकता देश क्या, संसार;

स्नेह में डूबे हुए ही तो. हिफ़ाज़त से पहुँचते पार, स्नेह में जलते हुए ही कर सके हैं ज्योति-जीवनदान,

हो गया क्या देश के

सबसे तपस्वी दीप का

निर्वाण!

[ 9 ]

स्नेह में डूवा हुया था हाथ से काती रुई का सूत, थी विखरती देश भर के घर-डगर में एक ग्राभा पूत,

> रोशनी सब के लिए थी, एक को भी थी नहीं श्रंगार,

फ़क़ें ग्रपने ग्री' पराए में न समभा शान्ति का यह दूत,

चाँद - सूरज से प्रकाशित एक से हैं .

भौंपड़ी - प्रासाद,

एक - सी सबको विभा देते जलाते

जो कि अपने प्रासा.

हो गया क्या देश के

सवसे यशस्वी दीप का निर्वाण!

[ 5 ]

ज्योति में उसकी हुए हम एक यात्रा के लिए तैयार, कीं उसी के ग्रासरे हमने तिमिर-गिरि घाटियाँ भी पार,

> हम थके माँदे कभी वैठे, कभी पीछे चले भी लौट,

किन्तु वह वड़ता रहा ग्रागे सदा साहस वना साकार,

> ग्रांवियां ग्राईं, घटा छाई, गिरा भी वच्च वारंवार, पर लगाता वह सदा था एक—

ग्रम्युत्यान! ग्रम्युत्थान! हो गया क्या देश के

सबसे ग्रचंचल दीप का

निर्वाण!

[3]

लक्ष्य उसका था नहीं कर दे महज इस देश को आजाद, चाहता वह था कि दुनिया आज की नाशाद हो फिर शाद,

> नाचता उसके हगों में था नए मानव-जगत का ख्वाव,

कर गया उसको ग्रचानक कोन ग्री' किस वास्ते वर्वाद,

> बुक्त गया वह दीप जिसकी थी नहीं जीवन-कहानी पूर्ण, वह अधूरी क्या रही, इंसानियत का रुक गया ग्राख्यान।

हो गया क्या देश के

सवसे प्रगतिमय दीप का निर्वाण !

[ 90 ]

विष-घृएा से देश का वातावरण पहले हुम्रा सविकार, खून की नदियाँ वहीं, फिर वस्तियाँ जलकर गईं हो क्षार,

जो दिखाता या अँधेरे में प्रलय के प्यार की ही राह,

वच न पाया, हाय, वह भी इस घृराा का क्रूर, निद्य प्रहार,

सौ समस्याएँ खड़ी हैं, एक का भी हल नहीं है पास, क्या गया है रूठ प्यारे देश भारत-वर्ष से भगवान!

हो गया क्या देश के

सवसे जरूरी दीप का

निर्वाण!

# दो

वे ग्रात्माजीवी थे काया से कहीं परे, वे गोली खाकर ग्रौर जी उठे, नहीं मरे, जब से तन चढ़कर चिता हो गया राख-धूर, तब से ग्रात्मा

की ग्रीर महत्ता

जना गए।

उनके जीवन में था ऐसा जादू का रस, कर लेते थे वे कोटि-कोटि को ग्रपने वस, उनका प्रभाव हो नहीं सकेगा कभी दूर, जाते - जाते

वलि-रक्त-सुरा

वे छना गए।

यह भूठ कि, माता, तेरा ग्राज मुहाग लुटा, यह भूठ कि तेरे माथे का सिंदूर छुटा, ग्रपने माणिक लोहू से तेरी माँग पूर वे ग्रचल सुहागिन तुभे, ग्रभागिन,

वना गए।

### तीन

उसने अपना सिद्धान्त न वदला मात्र लेश, पलटा शासन, कट गई कौम, बँट गया देश, वह एक शिला थी निष्ठा की ऐसी अविकल, सातों सागर

> का वल जिसको दहला न सका।

छा गया क्षितिज तक ग्रंघक ग्रंघड़-ग्रंघकार, नक्षत्र, चाँद, सूरज ने भी ली मान हार, वह दीपशिखा थी एक ऊर्ध्व ऐसी ग्रविचल, उंचास पवन

> का वेग जिसे विठला न सका।

पापों की ऐसी चली घार दुर्दम, दुर्घर, हो गए मिलन निर्मल से निर्मल नद-निर्भर, वह गुद्ध छीर का ऐसा था सुस्थिर सीकर, जिसकी काँजी का सिन्धु कभी

#### चार

था उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर तारे छिप जाते, काला हो जाता ग्रंबर, केवल कलंक ग्रवशिष्ट चन्द्रमा रह जाता, कुछ ग्रौर नजारा

> था जब ऊपर गई नजर।

ग्नंबर में एक प्रतीक्षा का कौतूहल था, तारों का ग्रानन पहले से भी उज्ज्वल था, वे पंथ किसी का जैसे ज्योतित करते हों, नभ वात किसी के

> स्वागत में चिर चंचल था।

उस महाशोक में भी मन में अभिमान हुआ, धरती के ऊपर कुछ ऐसा विलदान हुआ, प्रतिफलित हुआ धरणी के तप से कुछ ऐसा, जिसका अमरों

के ग्रांगन में

सम्मान हुआ।

अवनी गौरव से अंकित हों नभ के लेखे, क्या लिए देवताओं ने ही यश के ठेके, अवतार स्वर्ग का ही पृथ्वी ने जाना है, पृथ्वी का अम्युत्थान स्वर्ग भी तो

देखे !

#### पाँच

ऐसा भी कोई जीवन का मैदान कहीं जिसने पाया कुछ वापू से वरदान नहीं? मानव के हित जो कुछ भी रखता था माने वापू ने सबको

ग्रवगाह लिया।

न्बापू की छाती की हर साँस तपस्या थी, ज्ञाती-जाती हल करती एक समस्या थी, पल विना दिए कुछ भेद कहाँ पाया जाने, वापू ने जीवन

के क्षरा-क्षरा को

थाह लिया।

्किसके मरने पर जग भर को पछताव हुआ ?

किसके मरने पर इतना हृदय-मथाव हुआ ?

किसके मरने का इतना अधिक प्रभाव हुआ ?

बिनयापन अपना सिद्ध किया सोलह आने,

जीने की कीमत कर वसूल पाई-पाई,

मरने का भी

वापू ने मूल्य

नापू म सूर्य उगाह लिया।

#### छह

तुम उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर, बोले, वह साथ चले जो अपना दाहे घर, तुमने था अपना पहले भस्मीभूत किया, फिर ऐसा नेता

देश कभी क्या

पाएगा ?

फिर तुमने अपने हाथों से ही अपना सर कर अलग देह से रक्खा उसको घरती पर, फिर उसके ऊपर तुमने अपना पाँव दिया, यह कठिन साघना देख कँपे घरती-अंवर; है कोई जो

किर ऐसी राह

वनाएगा ?

इस कठिन पंथ पर चलना था ग्रासान नहीं, हम चले तुम्हारे साथ, कभी ग्रभिमान नहीं, था, बापू, तुमने हमें गोद में उठा लिया, यह ग्रानेवाला

> दिन सवको वतलाएगा ।

#### सात

गुण तो निःसंशय देश तुम्हारे गाएगा, तुम-सा सदियों के वाद कहीं फिर पाएगा, पर जिन श्रादर्शों को लेकर तुम जिए-मरे, कितना उनको कल का भारत

अपनाएगा ?

वाएँ था सागर श्री' दाएँ था दावानल, तुम चले बीच दोनों के, साधक, सम्हल-सम्हल, तुम खड्गघार-सा पंथ प्रेम का छोड़ गए, के लेकिन उसपय

वढाएगा ?

जो पहन चुनौती पशुता को दी थी तुमने, जो पहन दनुजता से कुश्ती ली थी तुमने, तुम मानवता का महा कवच तो छोड़ गए, लेकिन उसके

वोभे को कौन

उठाएगा ?'

शासन-सम्राट डरे जिसकी टंकारों से, घवराई फ़िरकेवारी जिसके वारों से, तुम सत्य-ग्रहिंसा का ग्रजगव तो छोड़ गए, लेकिन उसपर

प्रत्यंचा कौन

चढ़ाएगा ?

#### ग्राठ

स्रो देशवासियो, बैठ न जास्रो पत्थर से, स्रो देशवासियो, रोस्रो मत यों निर्फर से, दरख्वास्त करें, स्रास्रो, कुछ स्रपने ईश्वर से वह सुनता है

रामजदों ग्रौर

रंजीदों की।

जब सार सरकता-सा लगता जग-जीवन से, ग्रिभिषिकत करें, ग्राग्री, ग्रिपने को इस प्रण से — हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से दुनिया ऊँचे

म्रादशों की,

उम्मीदों की।

साधना एक युग - युग अन्तर में ठनी रहे—
यह भूमि बुद्ध-बापू-से सुत की जनी रहे;
प्रार्थना एक, युग - युग पृथ्वी पर बनी रहे
यह जाति

योगियों, सन्तों

और शहीदों की।

आधितिक जगत की स्पर्धापूर्ण नुमाइश में हैं आज दिखावे पर मानवता की किस्में, है भरा हुआ आँखों में कौतूहल - विस्मय, देखें इनमें

कहलाया जाता

कौन मीर?

दुनिया के तानाशाहों का सर्वोच्च शिखर, यह फेंको, टोजो, मसोलिनी पर हर हिटलर, यह रूजवेल्ट, यह ट्रमन, जिसकी चेण्टा पर हीरोशीमा, नागासाकी पर ढहा कहर, यह है चियांग, जापान गर्व को मर्दित कर जो अर्द्ध चीन के साथ आज करता संगर, यह भीमकाय चिंनल है जिसको लगी फ़िकर इंगलिस्तानी साम्राज्य रहा है विगड़-विखर, यह अफ़ीक़ा का स्मट्स खबर है जिसे नहीं, क्या होता, गोरे-काले चमड़े के अन्दर, यह स्टिलनगाड

का स्टलिन लौह का होस बोरा

जग के इस महाप्रदर्शन में नम्रता सहित सम्पूर्ण सम्यता भारतीय, सारी संस्कृति के युग-युग की साधना-तपस्या की परिणति, हम में जो कुछ सर्वोत्तम है उसका प्रतिनिधि हम लाए हैं

श्रपना बूढ़ा-नंगा फ़क़ीर। हम गांधी की प्रतिभा के इतने पास खड़ें हम देख नहीं पाते सत्ता उनकी महान, उनकी ग्राभा से ग्रांखें होतीं चकाचींध, गुण-वर्णन में

सावित होती

गुंगी जवान।

वे भावी मानवता के हैं ग्रादर्श एक, श्रसमर्थ समभने में है उनको वर्तमान, वर्ना सच्चाई ग्रौर ग्रहिंसा की प्रतिमा, यह जाती दुनिया

से होकर

लोहू लुहान!

जो सत्यं, शिव, शुभ, सुन्दर, शुचितर होता है दुनिया रहती है उसके प्रति अन्धी, अजान, वह उसे देखती, उसके प्रति नतशिर होती जब कोई कवि

करता उसको

आँखें प्रदान।

जिन ग्राँखों से तुलसी ने राघव को देखा, जिस ग्रन्तर्दुग से सूरदास ने कान्हा को, कोई भविष्य कवि गांघी को भी देखेगा, दर्शाएगा भी

उनकी सत्ता

दुनिया को।

भारत का गांधी व्यक्त नहीं तब तक होगा भारती नहीं जब तक देती गांधी अपना,

जब वाणी का मेधावी कोई उतरेगा, तव उतरेगा पृथ्वी पर गांधी

का सपना।

जायसी, कबीरा, सूरदास, मीरा, तुलसी,
मैथिली, निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी,
गालिवोमीर, दर्दोनजीर, हाली, अकबर,
इक्तवाल, जोश, चकवस्त, फ़िराक़, जिगर, सागर
की भाषा निश्चय वरद पुत्र उपजाएगी
जिसके प्रसाद-माधुर्य-श्रोज मय वचनों में
मेरी भविष्य
वाणी सच्ची

हो जाएगी।

# मिलन यामिनी

### एक

चाँदनी फैली 'गगन में, चाह मन में।

दिवस में सबके लिए वस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है, कल्पना करने लगी अब राह मन में; चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

भूमि का उर तप्त करता चंद्र शीतल, -व्योम की छाती जुड़ाती रहिम कोमल, किंतु भरतीं भावनाएँ दाह मन में; चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

·कुछ ग्रंधेरा, कुछ उजाला, क्या समा है !
·कुछ करो, इस चॉदनी में सब क्षमा है;
िकुछ करो, इस चॉदनी में सब क्षमा है;
िकुछ करो, इस चॉदनी में सैंजोए ग्राह मन में;
चॉदनी फैली गगन में, चाह मन में।

चाँद निखरा, चंद्रिका निखरी हुई है, भूमि से ग्राकाश तक विखरी हुई है, काश में भी यों विखर सकता भुवन में; चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में।

### दो

मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर!

है मुफ्ते संसार वाँघे, काल वाँघे, हे मुफ्ते जंजीर ग्री' जंजाल वाँघे,

किंतु मेरी कल्पना के मुक्त पर-स्वर; में कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर,

घूलि के करण शीश पर मेरे चढ़े हैं, अंक ही कुछ भाल के ऐसं गढ़ें हैं,

> किंतु मेरी भावना से वद्ध अंवर; में कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर!

में कुसुम को प्यार कर सकता नहीं हूँ, मैं कली पर हाथ घर सकता नहीं हूँ,

> किंतु मेरी वासना तृरा-तृरा निछावर; मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर!

मूक हूँ, जब साघ है सागर उँडेलूँ, मूर्ति-जड़,जब मन लहर के साथ खेलूँ,

किंतु मेरी रागिनी निर्वंध निर्फर; मैं कहाँ पर, रागिनी मेरी कहाँ पर!

### तीन

श्राज मन-वीणा, प्रिये, फिर से कसो तो।

में नहीं पिछली ग्राभी मंकार भूला, में नहीं पहले दिनों का प्यार भूला,

> गोद में ले, मोद से मुफ्तको लसो तो ; ग्राज मन-वीणा, प्रिये, फिरसे कसो तो ।

हाथ घर दो, मैं नया वरदान पाऊँ, फूंक दो; विछुड़े हुए मैं प्राण पाऊँ,

> स्वर्ग का उल्लास, पल भर तुम हँसो तो; श्राज मन-वीणा, प्रिये, फिर से कसो तो।

मोन के भी कंठ में मैं स्वर भरूँगा, एक दुनिया ही नई मुखरित करूँगा,

तुम अकेली आज अंतर में बसो तो; आज मन-बीणा, त्रिये, फिरसे कसो तो।

रात भागेगी, सुनहरा प्रात होगा, जग उपा-मुसकान-मधु से स्नात होगा,

> तेज शर बन तुम तिमिर घन में घँसो तो; ऋाज मन-वीणा,प्रिये, फिर से कसो तो।

#### चार

श्राज कितनी वासनामय यामिनी है!

दिन गया तो ले गया वातें पुरानी, याद मुभको अब नहीं रातें पुरानी,

त्राज ही पहली निशा मनभावनी है; ग्राज कितनी वासनामय यामिनी है!

घूँट मधु का है, नहीं भोंका पवन का, कुछ नहीं मन को पता है आज तन का,

रात मेरे स्वप्न की अनुगामिनी है; आज कितनी वासनामय यामिनी है!

यह कली का हासं श्राता है किघर से, यह कुसुम का श्वास जाता है किघर से, हर लता-तरु में प्रणय की रागिनी है; ग्राज कितनी वासनामय यामिनी है!

दुग्ध-उज्ज्वल मोतियों से युक्त चादर, जो विछी नभके पलँग पर ग्राज उसपर

चाँद से लिपटी लजाती चाँदनी है; ग्राज कितनी वासनामय मामिनी है!

# पाँच

हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई।

त्रा उजेली रात कितनी वार भागी, सो उजेली रात कितनी वार जागी,

पर छटा उसकी कभी ऐसी न छाई; हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई।

चाँदनी तेरे विना जलती रही है, वह सदा संसार को छलती रही है,

श्राज हो श्रपनी तपन उसने मिटाई; हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई।

भ्राज तेरे हास में मैं भी नहाया, भ्राज भ्रपना ताप मैंने भी मिटाया,

मुसकराया मैं, प्रकृति जब मुसकराई; हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई।

त्रो ग्रंधेरे पाल, क्या मुभको डराता, अव प्रण्य की ज्योति के मैं गीत गाता,

> प्राण में मेरे समाई यह जुन्हाई; हास में तेरे नहाई यह जुन्हाई।

### छह

# प्राण, कह दो, ग्राज तुम मेरे लिए हो।

मैं जगत के ताप से डरता नहीं भ्रब, मैं समय के शाप से डरता नहीं भ्रब,

> त्राज कुंतल छाँह मुसपर तुम किए हो; प्राण, कह दो, ग्राज तुम मेरे लिए हो।

रात मेरी, रात का श्रृङ्गार मेरा, आज आघे विश्व से स्रभिसार मेरा, तुम मुक्ते अघिकार सघरों पर दिए हो; प्राण, कह दो, स्राज तुम मेरे लिए हो।

वह सुरा के रूप से मोहे भला क्या,
वह सुधा के स्वाद से जाए छला क्या,
जो तुम्हारे होठ का मधु-विप पिए हो;
प्राण, कह दो, ग्राज तुम मेरे लिए हो।

मृत-सजीवन था तुम्हारा तो परस ही, भागया मैं बाहु का बंधन सरस भी, मैं स्रमर स्रव, मत कहो केवल जिए हो; प्राण, कह दो, स्राज तुम मेरे लिए हो।

#### सात

प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।

जानता हूँ दूर है नगरी प्रिया की, पर परीक्षा एक दिन होनी हिया की,

प्यारके पथ की यकन भी तो मघुरहै; प्यार के पल में जलन भी तो मघुरहै। श्राग ने मानी न बाधा शैल-वन की, गल रही भुजपाश में दीवार तन की,

प्यार के दर पर दहन भी तो मधुर है; प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।

साँस में उत्तप्त ग्रांघी चल रही है, किंतु मुभको ग्राज मलयानिल यही है,

प्यार के शर की शरण भी तो मधुर है; प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।

तृष्ति क्या होगी स्रघर के रस कणों से, खींच लो तुम प्रारा ही इन चुंबनों से,

> प्यार के क्षण में मरण भी तो मधुर है; प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।..

#### ऋाठ

मैं प्रतिघ्वनि सुन चुका, घ्वनि खोजता हूँ।

मौन मुखरित हो गया, जय हो प्रएाय की, पर नहीं परितृष्त है तृष्णा हृदय की,

पा चुका स्वर, ग्राज गायन खोजता हूँ ; मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ ।

तुम समर्पेगा वन भुजाओं में पड़ी हो, उम्र इन उद्भांत घड़ियों की वड़ी हो, पा गया तन, ग्राज मैं मन खोजता हूँ; मैं प्रतिच्चिन सुन चुका, घ्विन खोजता हूँ।

है ग्रधर में रस, मुक्ते मदहोश कर दो, किंतु मेरे प्राण में सन्तोष भर दो, मधु मिला है, मैं अमृतकण खोजता हूँ; मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ।

न्जी उठा मैं, ग्रीस जीना प्रिय बड़ा है, सामने, पर, ढेंर मुरदों का पड़ा है, पा गया जीवन, सजीवन खोजता हूँ; मैं प्रतिध्विन सुन चुका,ध्विन खोजता हूँ।

नौ

प्यार, जवानी, जीवन इनका जादू मैंने सव दिन माना।

[१]
-यह वह पाप जिसे करने से
भेद भरा परलोक डराता,
यह वह पाप जिसे कर कोई
कव जग के हम से वच पाता,

यह वह पाप भगड़ती आई जिससे बुद्धि सदा मानव की,

यह वह पाप मनन भी जिसका -कर लेने से मन शरमाता;

तन सुलगा, मन द्रवित, भ्रमित कर
बुद्धि, लोक, युग सव पर छाता,
हार नहीं स्वीकार हुग्रा तो
प्यार रहेगा ही ग्रनजाना।
प्यार, जवानी, जीवन इनका
जाद मैंने सव दिन माना।

[ 7 ]

दूव किनारे जाते हैं जब नहीं में जोवन आता है, कूल - तटों में वंदी होकर लहरों का दम घुट जाता है,

> नाम दूसरा केवल जगती जंग लगी कुछ जंजीरों का,

जिसके ग्रंदर तान - तरंगें उनका जग से क्या नाता है;

मन के राजा हो तो मुक्से लो वरदान अमर यौवन का, नहीं जवानी उसने जानी जिसने पर का वंधन जाना। प्यार, जवानी, जीवन इनका-जाद मैंने सब दिन माना।

### [ ३ ]

फूलों से, चाहे ग्रांसू से मैंने ग्रपनी माला पोही, किंतु उसे ग्रांपत करने को बाट सदा जीवन की जोही,

> गई मुक्ते ले मृत्यु भुलावा दे अपनी दुर्गम घाटी में,

नितु वहाँ पर भूल-भटककर खोजा मैंने जीवन को ही;

जीने की उत्कट इच्छा में या मैंने, 'ग्रा मौत' पुकारा। वर्ना मुक्तको मिल सकता था मरने का सौ वार वहाना। प्यार, जवानी, जीवन इनका जादू मैंने सव दिन माना।

A TOTAL OF

#### दस

गरमी में प्रातःकाल पवन् वेला से खेला करता जव तव याद तुम्हारी स्नाती है ।

[ 8 ]

जब मन से लाखों वार गया-श्राया सुख सपनों का मेला, जब मैंने घोर प्रतीक्षा के युगका पल-पल जल-जल भेला,

> मिलने के उन दो यामों ने दिखलाई अपनी परछाई,

वह दिन ही था बस दिन मुसको, वह बेला थी मुसको बेला;

उड़ती छाया-सी वे घड़ियाँ बीतीं कवकी लेकिन तब से, गरमी में प्रातःकाल पवन बेला से खेला करता जब तब याद तुम्हारी म्राती है।

[ २ ]

तुमने जिन सुमनों से उस दिन केशों का रूप सजाया था, उनका सौरभ तुमसे पहले मुभसे मिलने को श्राया था,

> वह गंध गई गठबंध करा तुमसे, उन चंचल घड़ियों से,

उस सुख से जो उस दिन मेरे प्राणों के बीच समाया था; वह गंघ उठा जब करती है

दिल वैठ न जाने जाता क्यों;
गरमी में प्रातःकाल पवन,
प्रिय, ठंडी आहें भरता जब
तब याद तुम्हारी आती है।
गरमी में प्रातःकाल पवन
वेला से खेला करता जब
तब याद तुम्हारी आती है।

[ ३ ]

चितवन जिस भ्रोर गई उसने मृदु फूलों की वर्षा कर दी, मादक मुसकानों ने मेरी गोदो पंखुरियों से भर दी,

> हाथों में हाथ लिए, आए ग्रंजिल में पुष्पों के गुच्छे,

जव तुमने मेरे भ्रवरों पर अघरों की कोमलता घर दी,

कुसुमायुव का शर ही मानो

मेरे अंतर में पैठ गया !

गरमी में प्रातःकाल पवन

कलियों को चूम सिहरता जब

तव याद तुम्हारी आती है।

गरमी में प्रातःकाल पवन

वेला से खेला करता जव

तव याद तुम्हारी आती है।

### ग्यारह

-प्रो पावस के पहले वादल, उठ उमड़-गरज, घिर घुमड़-चमक मेरे मन-प्राणों पर वरसो।

[ ? ]

·यह ग्राशा की लितकाएँ थीं जो विखरीं ग्राकुल-व्याकुल-सी, -यह स्वप्नों की कलिकाएँ थीं जो खिलने से पहले मुलसीं,

> यह मधुवन था, जो सूना-सा मख्यल दिखलाई पड़ता है,

इन सूखे कूल-िकनारों में -थी एक समय सरिता हुलसी;

ग्रांस् की बूंदें चाट कहीं ग्रंतर की तृष्णा मिटती है; ग्री पावस के पहले वादल, उठ उमड़-गरज, घिर घुमड़-चमक मेरे मन-प्राणों पर वरसो।

[ 7 ]

ंमेरे उच्छ्वास वनें शीतल तो जग में मलयानिल डोले, मेरा श्रंतर लहराए तो जगती अपना कल्मण घो ले,

सतरंगा इंद्रधनुप निकले मेरे मन के धुँधले पट पर,

तो दुनिया सुख की, सुखमा की मंगल वेला की जय बोचे; मुख है तो ग्रीरों को छूकर
ग्रपने से सुखमय कर देगा,
ग्रो वर्षा के हाँपत वादल,
उठ उमड़-गरज, घिर घुमड़-चमक
मेरे ग्ररमानों पर वरसो।
ग्रो पावस के पहले वादल,
उठ उमड़-गरज, घिर घुमड़-चमक
मेरे मन-प्राणों पर वरसो।

[ ३ ]

सुख की घड़ियों के स्वागत में छंदों पर छंद सजाता हूँ, पर अपने दुख के दर्द भरे . गीतों पर कव पछताता हूँ, जो ग्रीरों का ग्रानन्द वना

जो ग्रीरों का ग्रानन्द वना वह दुख मुभपर फिर-फिर ग्राए,

रस में भीगे दुख के ऊपर मैं सुख का स्वर्ग लुटाता हूँ;

कंठों से फूट न जो निकले

किव को क्या उस दुख से, सुख से;

श्रो वारिश के वेखुत वादल,

उठ उमड़-गरज, घिर घुमड़-चमक

मेरे स्वर-गानों पर वरसो।

श्रो पावस के पहले वादल,

उठ उमड़-गरज, फिर घुमड़-चमक

मेरे मन-प्राणों पर वरसो।

#### वारह

खींचतीं तुम कीन ऐसे वंघनों से जो कि रक सकता नहीं मैं--

[१] काम ऐसा कीन जिसको छोड़ मैं सकता नहीं हूँ, कौन ऐसा, मुँह कि जिससे मोड़ में सकतां नहीं हूँ?

ग्राज रिश्ता ग्रीर नाता जोड़ने का अर्थ क्या है?

श्रुंखला वह कौन जिसको तोड़ मैं सकता नहीं हैं?

चाँद, सूरज भी पकड़ मुभको नहीं बिठला सकेंगे, नया प्रलोभन दे मुभ्रे वे एक पल वहला सकेंगे? जबिक मेरा वश नहीं मुभापर रहा, किसका रहेगा? खींचतीं तुम कीन ऐसे बंधनीं से जो कि एक सकता नहीं मैं-

[ 7 ] .

उठ रहा है शोर-गुल जग में, जमाने में, सही है, किंतु मुक्तको तो सुनाई श्राज कुछ देता नहीं है,

> कोकिलो, तुमको नई ऋतु के नए नगमे मुबारक,

ग्रीर ही ग्रावाज मेरे वास्ते ग्रव ग्रा रही है;

स्वर्ग परियों के स्वरों के
भी लिए मैं श्राज वहरा,
गीत मेरा मौन सागर
में गया है डूव गहरा;
साँस भी थम जाय जिससे
साफ़ तुमको सुन सक् मैं—
खींचतीं किन पीर-भीगेगाय़नों से
जो कि हक सकता नहीं मैं—
खींचतीं तुम कौन ऐसे बंधनों से
जो कि हक सकता नहीं मैं—

[ 3 ]

है समय किसको कि सोचे वात वादों की, प्रगों की, मान के, अपमान के, ग्रभिमान के वीते क्षगों की,

> फूल यश के, जूल अपयश के विद्या दो रास्ते में,

घाव का भय, चाह किसको पंखुरी के चुंवनों की;

मैं बुमाता हूँ पगों से
ग्राज ग्रंतर के ग्रँगारे,
ग्रीर वे सपने कि जिनकों
किव करों ने थे सँवारे,
ग्राज उनकी लाश पर मैं
पाँव घरता ग्रा रहा हूँ—
सींचती किन मीन हम के जलक एों से
जो कि रुक सकता नहीं मैं—

# खींचतीं तुम कौन ऐसे बंधनों से जो कि रुक सकता नहीं मैं--

# तेरह

[ 8 ]

त्मको मेरे प्रिय प्रारा निमंत्रग देते।

ग्रांतस्तल के भाव बदलते कंठस्थल के स्वर में. लो, मेरी वाणी उठती है घरती से अंबर में.

> ग्रर्थ ग्रौर ग्राखर के वल का कुछ मैं भी अधिकारी, तमको मेरे मबुगान निमंत्रण देते; तमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते।

थव मुक्तको मालूम हुई है शब्दों की भी सीमा. गीत हुआ जाता है मेरे रुद्ध गले में धीमा.

> ग्राज उदार हगों ने रख ली लाज हृदय की जाती, तमको नयनों के दान निमंत्रण देते ; तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते।

> > [ 3 ]

ग्रांख सूने तो ग्रांख भरे दिल के सौ भेद वताए, दूर बसे प्रियतम को आंसू क्या संदेश सुनाए,

भिगा सकोगी इनसे अपने मन का कोई कोना? ल्मको मेरे ग्ररमान निमंत्रण देते; त्मको मेरे त्रिय प्राण निमंत्रण देते।

[8]

कवियों की सूची से ग्रव से मेरा नाम हटा दो, मेरी कृतियों के पृष्ठों को मरुयल में विखरा दो.

> मौन विछी है पथ में मेरी सत्ता, वस तुम आश्रो, तुमको कवि के वलिदान निमंत्रण देते; तुमको मेरे त्रिय प्राण निमंत्रण देते।

# चौदह

प्राण, संध्या भूक गई गिरि, ग्राम, तरु पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद मेरा प्यार पहली वार लो तुम।

[ 8 ]

सूर्य जव ढलने लगा था कह गया था, मानवो, खुश हो कि दिन ग्रव जा रहा है, जा रही हैं स्वेद, श्रम की कूर घड़ियाँ, ग्री' समय सुंदर, सुहाना ग्रा रहा है,

छा गई है शांति खेतों में, वनों में पर प्रकृति के वक्ष की घड़कन वना-सा, दूर, अनजानी जगह पर एक पंछी मंद लेकिन मस्त स्वर से गा रहा है,

ग्री' घरा की पीन पलकों पर विनिद्रित
एक सपने-सा मिलन का क्षण हमारा,
स्नेह के कंघे प्रतीक्षा कर रहे हैं;
भुक न जाग्रो ग्रीर देखो उस तरफ भी—
प्राण, संध्या भुक गई गिरि,ग्राम, तह पर,
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद;
मेरा प्यार पहली बार लो तुम।

[ ? ]

इस मिय हिलती नहीं है एक डाली, इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता, यदि प्रणय जागा न होता इस निशा में सुप्त होती विश्व की संपूर्ण सत्ता,

वह मरण की नींद होती जड़-भयंकर
श्रीर उसका टूटना होता असंभव,
प्यार से संसार सोकर जागता है,
इसलिए है प्यार की जग में महत्ता,

हम किसी के हाथ में साधन बने हैं,
सृष्टि की कुछ माँग पूरी हो रही है,
हम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं,
मत लजाओ और देखो उस तरफ़ भी—
प्राण, रजनी भिच गई नभ के भुजों में,
थम गया है शीश पर निरुपम रुपहरा चाँद,

मेरा प्यार बारंबार लो तुम।
्प्राण, संध्या भुक गई गिरि, ग्राम, तह पर,
उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद,
मेरा प्यार पहली बार लो तुम।

[ ३ ] पूर्व से पच्छिम तलक फैले गगन के मन-फलक पर अनगिनत अपने करों से

मिलन यामिनी

चाँद सारी रात लिखने में लगा था 'प्रेम' जिसके सिर्फ़ ढाई ग्रक्षरों से

हो ग्रलंकत ग्राज नभ कुछ दूसरा ही लग रहा है ग्रीर लो जग-जग विहग दल पढ़ इसे, जैसे नया यह मंत्र कोई,

हर्ष करते व्यक्त पुलकित पर, स्वरों से;

किंतु तृण-तृण ग्रोस छन-छन कह रही है, ग्रा गई वेला विदा के श्रांसुओं की, यह विचित्र विडंवना पर कौन चारा, हो न कातर ग्रौर देखो उस तरफ़ भी— प्राण, राका उड़ गई प्रातः पवन में, ढलरहाहैक्षितिजकेनीचे शिथिल-तनचाँद,

मेरा प्यार श्रंतिम बार लो तुम ।'

प्राण, संध्या भुक गई गिरि, ग्राम, तरुपर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद, मेरा प्यार पहली बार लो तुम ।

#### पन्द्रह

[ 8 ]

सिख, अखिल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें।

श्रकस्मात यह वात हुई क्यों जव हम-तुम मिल पाए, तभी उठी श्रांधी श्रंवर में सजल जलद घिर श्राए,

> यह रिमिक्तम संकेत गगन का समको या मत समको, सखि, भीग रहा श्राकाश कि हम-तुम भीगें; सखि, श्रीखल श्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें।

इन ठंडे-ठंडे भोंकों से मैं काँपा, तुम कॉपीं, एक भावना विजली वनकर दो हदयों में व्यापी,

> ग्राज उपेक्षित हो न सकेगा रसमय पवन-सँदेसा, सिख, भीग रही बातास कि हम-तुम भीगें; सिख, ग्रिखल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें।

# [ ३ ]

मधुवन के तरुवर से मिलकर भीगी लतर सलोनी, साथ कुसुम के कलिका भीगी, कौन हुई श्रनहोनी,

> भीग-भीग, पी-पीकर चातक का स्वर कातर भारी, सिख, भीग रही है रात कि हम-तुम भीगें; सिख, श्रिखल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें।

### [8]

इस दूरी की मजबूरी पर आ़ंसू नयन गिराते, आज समय तो था अघरों से हम मघुरस बरसाते,

मेरी गीली साँस तुम्हारी साँसों को छू आती, सिंख, भीग रहे उच्छ्वास कि हम-तुम भीगें; सिंख, अखिल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें।

# सोलह

[ १ ] सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

मंबर-मंतर गल घरती का मंचल भाज भिगोता, प्यार प्यीहे का पुलकित स्वर दिशि-दिशि मुखरित होता,

श्रीर प्रकृति-पल्लव-श्रवगुंठन फिर-फिर पवन उठाता, यह मदमातों की रात नहीं सोने की; सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

[ 7 ]

हैं भ्रनिपन भ्ररमान मिलन की ले दे के दो घड़ियाँ, भूज रहीं पलकों पर कितने सुल सपनों की लड़ियाँ,

एक-एक पल में भरना है
युग-युग की नाहों को,
सिख, यह साधों की रात नहीं सोने की;
सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

[ ३ ] वाट जोहते इस रजनी की वज्र कठिन दिन वीते, किंतु अंत में दुनिया हारी ख्रीर हमीं तुम जीते,

नर्म नींद के ग्रागे ग्रव क्यों ग्रांंसें पांस मुकाएँ, सिख, यह रातों की रात नहीं सोने की; सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

[8]

वही समय जिसकी दो जीवन करते थे प्रत्याचा, वही समय जिसपर अटकी थी योवन की सब आशा,

> इस वेला में क्या-क्या करने को हम सोच रहे थे, सिख, यह वादों की रात नहीं सोने की; सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की।

### सत्रह

[8]

प्रिय, शेष बहुत है रात अभी मत जाओ।

ग्ररमानों की एक निशा में होती हैं के घड़ियाँ, श्राग दवा रक्खी है मैंने जो छूटीं फुलफड़ियाँ,

मेरी सीमित भाग्य परिधि को श्रीर करो मत छोटी, त्रिय, शेष बहुत है रात ग्रभी मत जाग्रो।

[ २ ]

अघर पुटों में वन्द अभी तक थी अघरों की वागी, ''हाँ-ना' से मुखरित हो पाई 'किसकी प्रग्य कहानी,

मिलन यामिनी

सिर्फ़ भूमिका थी जो कुछ संकोच-भरे पल वोले, प्रिय, शेष वहुत है वात ग्रभी मत जाग्रो; प्रिय, शेप बहुत है रात ग्रभी मत जाग्रो।

[ 3 ]

शिथिल पड़ी है नभ की बाँहों में रजनी की काया, चाँद चाँदनी की मदिरा में है डूवा, भरमाया,

अलि अब तक भूले-भूले-से
रस-भीनी गलियों में,
प्रिय, मीन खड़े जलजात अभी मत जाओ;
प्रिय, शेप बहुत है रात अभी मत जाओ।

[8]

रात बुभाएगी सच-सपने की अनबूभ पहेली, किसी तरह दिन वहलाता है सबके प्राण, सहेली,

> तारों के भाँपने तक अपने मन को दृढ़ कर लूँगा, प्रिय, दूर बहुत है प्रात अभी मत जाओं; प्रिय, शेप बहुत है रात अभी मत जाओं।

#### अड्डारह

सुधि में संचित वह साँक कि जव रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिलीं नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुलित गूलमूहर तले। [8]

सिंदूर लुटाया था रिव ने, संघ्या ने स्वर्ण लुटाया था, थे गाल गगन के लाल हुए, घरती का दिल भर याया था,

> लहराया था भरमाया-सा डाली-डाली पर गंध पवन

जव मैंने तुमको ग्री' तुमने मुभको अनजाने पाया था;

> है घन्य घरा जिसपर मन का घन घोले से मिल जाता है; पल ग्रचरज ग्रौर ग्रनिश्चय के पलकों पर ग्राते हो पिघले,

पर सुधि में संचित सॉक कि जब रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिलीं नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुलित गुलमुहर तले।

[ २ ]

सायं-प्रातः का कंचन क्या यदि श्रधरों का श्रंगार मिले, तारक मणियों की संपति क्या यदि वॉहों का गलहार मिले,

> संसार मिले भी तो क्या जब अपना अंतर ही सुना हो,

पाना क्या शेप रहे फिर जब -मनको मन का उपहार मिले;

है घन्य प्रणय जिसको पाकर मानव स्वर्गों को ठुकराता; ऐसे पागलपन के अवसर कव जीवन में दो बार मिले; है याद मुफ्ते वह शाम कि जव नीलम-सी नीली सारी में, तुम, प्राण, मिलीं उन्माद-भरी खुलकर फूले गुलमुहर तने।

सुधि में संचित वह साँम्ह कि जव रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण. मिली नत, लाज-भरीः मधुऋतु-मुकुलित गुलमुहर तले।

[ 3 ]

आभास विरह का आया था मुभको मिलने की घड़ियों में, आहों की आहट आई थी मुभको हँसती फुलभड़ियों में,

मानव के सुख में दुख ऐसे चुपचाप उतरकर आ जाता,

है स्रोस ढुलक पड़ती जैसे मकरंदमयी पंखुरियों में;

है घन्य समय जिससे सपना सच होता, सच सपना होता; श्रंकित सबके ग्रंवरपट पर कुछ बीती वार्ते, दिन पिछले;

कव भूल सका गोधूलि कि जब सित-सेमल सादी सारी में, तुम, प्राण, मिली अवसाद-भरी कलि-पुहुप भरे गुलमुहर तले।

सुधि में संचित वह साँक कि जब रतनारी प्यारी सारी में, तुम, प्राण, मिली नत, लाज-भरी मधुऋतु-मुकुलित गुलमुहर तले।

### उन्नीस

जीवन की ग्रापाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूँ, जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा-भला ।

[ 8 ]

जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुमा हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है भ्रपनी-भ्रपनी दे-ले में,

कुछ देर रहा हक्का-बक्का, भौचक्का-सा— ग्रा गया कहाँ, क्या कहँ यहाँ, जाऊँ किस जा? फिर एक तरफ़ से ग्रायाही तो घक्का-सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में;

क्या वाहर की ठेला-पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया, उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा, वही मन के अंदर से उबल चला; जीवन की आपाधापी में कब बक्त मिला

कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सक्ूँ, जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा-भला ।

[ 7 ]

मेला जितना भड़कीला रंग-रंगीला था, मानस के श्रंदर उतनी ही कमजोरी थी, जितनाज्यादासंचितकरने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी श्रपने कर की भोरी थी,

जितनी ही विरमे रहने की थी अभिलाषा, उतने ही रेले तेज ढकेले जाते थे, क्रय-विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, यह तो भागा-भागी की छोना-छोरी थी;

> यव मुभसे पूछा जाता है, क्या वतलाऊँ, क्या मान ग्रिकंचन विखराता पथ पर ग्राया, वह कौन रतन ग्रनमोल मिला ऐसा मुभको, जिसपर ग्रपना मन-प्राण निछावर कर ग्राया; यह थी तक़दीरी वात मुभ्ते गुण दोप न दो, जिसको समभा था सोना, वह मिट्टी निकली, जिसको समभा था ग्रॉसू, वह मोती निकला।

जीवन की श्रापाघापी में कव वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सीच सक्रूँ, जो किया, कहा, माना उसमें क्या वुरा-भला।

[ ३ ]

में कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊँ, है एक कहीं मंजिल जो मुभे वुलाती है, कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊँचे-नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चलो ही ग्राती है,

मुभगर विधि का आभार वहुत-सी वातों का पर मैं कृतज्ञ उसका इसपर सबसे ज्यादा— नभ श्रोल बरसाए, धरती शोले उगले, श्रनवरत समय की चनकी चलती जाती है;

में जहाँ खड़ा था कल उस थल पर ग्राज नहीं, कल इसी जगह फिर पाना मुक्तको मुक्तिल है; ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देतीं केवल छूकर ही देश-काल की सीमाएँ, जग दे मुक्तपर फैसला उसे जैसा भाए लेकिन मैं तो वेरोक सफ़र में जीवन के इस एक ग्रौर पहलू से होकर निकल चला।

# जीवन की आपाघापी में कव वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभो यह सोच सक्रू, जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा-भला।

## वीस

्कुदिन लगा, सरोजिनी सजा न सर, -सुदिन भगा, न कंज पर ठहर अमर, अनय जगा, न रस विमुख कर अधर,

--सदैव

स्तेह के लिए

विकल हदय!

-कटक चला, निकुंज में हवा न चल, नगर हिला, न फूल-फूल पर मचल, -ग्रदर हथा, सुरिभ समीर से न रल,

> —सदैव मस्त चाल

से

चला प्रणय!

समर छिड़ा, न भ्राज बोल, कोकिला, -क़हत पड़ा, न कंठ खोल, कोकिला, प्रलय खड़ा, न कर ठठोल कोकिला,

—सदैव प्रीति-

गीत के

लिए समय!

## इक्कीस

समेट ली किरण कठिन दिनेश ने, समा बदल दिया तिमिर-प्रवेश ने, सिंगार कर लिया गगन प्रदेश ने;

नटी निशीथ

का पुलक

उठा हिया! मिलन यामिनी

:२५७

समीर कह चला कि प्यार का प्रहर, मिली भूजा-भूजा, मिले ग्रघर-ग्रघर, प्रगाय प्रसून सेज पर गया विखर ; तिज्ञा सभीत ने कहा कि क्या किया! अशंक शुक्र पूर्व में उवा हुआ; क्षितिज अरुए प्रकाश से छुआ हुआ, समीर है कि सुष्टिकार की दुआ; निशा विनीत ने कहा कि श्क्रिया वाईस समीर स्नेह-रागिनी सुना गया, तड़ाग में उफान-सा उठा गया, तरंग में तरंग लीन हो गई; भकी निशा, भौपी दिशा, भूके नयन ! वयार सो गई ग्रहोल डाल पर, शिथिल हुया सलिल सुनील ताल पर, प्रकृति सुरम्य स्वप्न वीच खो गई; गई कसक, गिरी पलक, मुदे नयन ! विहेग प्रात गीत गा उठा ग्रभय, उड़ा अलक चला ललक पवन मलय, सहाग नेत्र चूमने चला प्रणय ; खुला गगन, खिले सुमन, नयन !

ग्रभिनव सोपान

**२**५५

## तेईस

पुकारता पपीहरा पि…ग्रा, पि"ग्रा, प्रतिध्वनित निनाद से हिया-हिया;

> हरेक प्यार की पुकार में ग्रसर, कहाँ उठी.

कहाँ सुनी गई

मगर!

घटा अखंड आसमान में घिरी, लगी हुई ग्रखंड भूमि पर भरी,

नहा रहा पपीहरा सिहर-सिहर;

ग्रधर---सुधा

निमग्न हो रहे

स्रधर!

सुनील मेघहीन हो गया गगन, वसुंघरा पड़ी पहन हरित वसन, पपीहरा लगा रहा वही रटन;

> तृपा प्रग्य ग्रतृप्त सर्वदा,

श्रमर!

## चौवीस

ंसूना कि एक स्वर्ग शोघता रहा, सुना कि एक स्वप्न खोजता रहा; सुना कि एक लोक भोगता रहा,

मुभे हरेक

शक्ति का प्रमाण है!

सूना कि सत्य से न भिवत हो सकी, सूना कि स्वप्न से न मुक्ति हो सकी, सूना कि भोग से न तृष्ति हो सकी,

विफल मनुष्य सव

तरफ़ समान है!

मिलन यामिनी

325

विराग मन्त हो कि राग रत रहे, विलीन कल्पना कि सत्य में दहे, धुरीए। पुण्य का कि पाप में वहे,

मुक्ते मनुष्य

सव जगह

महान है!

## पचीस

उसे न विश्व की विभूतियाँ दिखीं, उसे मनुष्य की न खूवियाँ दिखीं, मिलीं हृदय-रहस्य की न फॉकियाँ,

सका न खेल

जो कि प्राण

का जुग्रा!

सजीव है गगन किरण-पुलक भरा, सजीव गंध से वसी वसुंवरा, पवन ग्रभय लिए प्रणय कहानियाँ, डरा-मरा

न स्तेह ने

जिसे छुप्रा!

गगन घृिण्ति अगर न गीत गूँजता, अविन घृिण्ति अगर न फूल फूलता, हृदय घृिण्ति अगर न स्वप्न भूलता, जहाँ वहा

न रस वहीं

नरक हुआ!

# प्रणय पत्रिका

#### एक

वीन, ग्रा छेड़ूं तुफे, मन में उदासी छा रही है।

लग रहा जैसा कि मुभसे ग्राज सब संसार रूठा, लग रहा जैसे कि सबकी ग्रीति भूठी, प्यार भूठा,

श्रीर मुभ-सा दीन, मुभ-सा हीन कोई भी नहीं है,

वीन, मा छेड़ूँ तुभी, मन में उदासी छा रही है।

दोप, दूपरा, दाग अपने देखने जब से लगा हूँ, जानता हूँ मैं किसीका हो नहीं सकता सगा हूँ,

> श्रीर कोई क्यों बने मेरा, करे परवाह मेरी,

तू मुफ्ते क्या सोच अपनाती रही, अपना रही है? बीन, आ छेड़ूँ तुफ्ते, मन में उदासी छा रही है।

हो ग्रगर कोई न सुनने को, न ग्रपने ग्राप गाऊँ? पुण्य की मुक्तमें कमी है, तो न अपने पाप गाऊँ ?

> ग्रौर गाया पाप ही तो पुण्यका पहला चरण है,

मौन जगती किन कलंकों को छिपाती आ रही है। बीन, आ छेड़ें तुफे, मन में उदासी छा रही है।

था तुभे छूना कि तूने भर दिया भंकार से घर, ग्रीर मेरी साँस को भी सातस्वर के लग चले पर,

ग्रव ग्रविन छू लूं, गगन छू लूं कि सातों स्वर्ग छू लूं, सव मुफ्ते ग्रासान मेरे साथ जो तू गा रही है। बीन, ग्रा छेड़ूँ तुफ्ते, मन में उदासी छा रही है।

## दो

सो न सक्रा और न तुभको सोने द्रा, हे मन-बीने।

इसीलिए क्या तुभसे मैंने सॉसों के सम्बन्ध वनाए, मैं रह-रहकर करवट लूं तू मुखपर डाल केश सो जाए,

रैन श्रेंघेरी, जग जा, गोरी, माफ़ श्राज की हो वरजोरी; सोन सक्रूंगा श्रीर न तुमको सोने दूंगा, हे मन-वीने।

सेज सजा सव दुनिया सोई यह तो कोई तक नहीं है, नया मुभमें-तुभमें, दुनिया में सच कह दे, कुछ फ़र्क़ नहीं है,

स्वार्थ-प्रपंचों के दुःस्वप्नों में वह खोई, लेकिन मैं तो खोन सक्रूँगा ग्रौर न तुभको खोने दूँगा, हे मन-बीने। सोन सक्रूँगा ग्रौर न तुभको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

जाग छेड़ दे एक तराना,
दूर ग्रभी है भोर, सहेली,
जगहर सुनकर के भी ग्रक्सर
भग जाते हैं चोर, सहेली,

सधो-वदी-सी चुप्पी मारे जग लेटा लेकिन चुप मैं तो हो न सकूँगा ग्रोर न तुक्तको होने दूँगा, हे मन-बीने। सो न सकूँगा ग्रौर न तुक्तको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

गीत चेतना के सिर कलेंगी, गीत खुशी के मुख पर सेहरा, गीत विजय की कीर्ति पताका, गीत नींद ग़फ़लत पर पहरा,

पीड़ा का स्वर आँसू लेकिन पीड़ा की सीमा पर मैं तो रो न सक्रा और न तुभको रोने दूँगा, हे मन-बीने। सो न सक्रा और न तुभको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

#### तीन

मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सव मौन सँदेसे।

एक लहरउठ-उठकर फिर-फिर ललक-ललक तट तक जाती है, किंतु उदासीना युग-युग से भाव-मरी तट की छाती है,

भाव-भरी यह चाहे तट भी कभी बढ़े, तो अनुचित क्या है?

मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मीन सँदेसे।

वन्द कपाटों पर जा-जाकर जो फिर-फिर साँकल खटकाए, ग्रौर न उत्तर पाए, उसकी लाज-व्यथा को कौन वताए.

पर अपमान पिए पग फिर भी उस डियोही पर जाकर ठहरें, क्या तुभमें ऐसा जो तुभसे मेरे तन-मन-प्राण वंधे-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मीन सँदेसे।

जाहिर और अजाहिर दोनों विधि मैंने तुभको आराधा, रात चढ़ाए आँसू, दिन में राग-रिभाने को स्वर साधा,

मेरे उर में चुभती प्रतिध्विनि ग्रा मेरी ही तीर सरीखी; पीर वनी थी गीत कभी, श्रव गीत हृदय के पीर वने-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, श्रिय, तेरे सब मौन सेंदेसे।

में भी चुप हो जाऊँ, यह तो मेरे वस की वात नहीं है, अग-जग में क्या हो सकता है, जो मुभपर आधात नहीं है,

पलक भाँपी तारे की, तृरण के ऊपर श्रोस कनी मुसकाई, भानकी मेरी बीन कि इतने मेरे जीवन-तार तने-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे।

चंचला के वाहु का श्रभिसार वादल जानते हों, किंतु वच्चाघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे।

कव किसीसे भी कहा मैंने कि उसके रूप-मधु की एक नन्हीं वूंद से भी ग्रांख ग्रपनी सार ग्राया, कव किसीसे भी कहा मैंने कि उसके पंथ रज का एक लघु कण भी उठाकर शीश पर मैंने चढ़ाया,

कम नहीं जाना ग्रगर जाना कि इसका देखने को स्वप्न भी क्या मूल्य पड़ता है चुकाना जिंदगी को, चंचला के वाहु का अभिसार वादल जानते हों, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे।

जव भरे-भूरे घनों के बीच में दामिनि दमकती तव अचानक एक विजली दौड़ जाती है परों में, और जव नभ है गरजता इस तरह लगता कि कोई दुनिवार पुकारता अधिकार, याज्ञा के स्वरों में,

कव धरा छूटी, हवा में कव उठा, पैठा गगन में, धँस गया कितना, किधर को, कुछ नहीं मालूम होता,

मैं स्वयं खिचता कि मुभको खींचता याकाश, इससे सर्वथा अनजान वेकल प्राग्ण मेरे, पंख मेरे। चंचला के वाहु का अभिसार वादल जानते हों, किंतु वजाघात केवल प्राग्ण मेरे, पंख मेरे।

परत के ऊपर परत डाले घटाएँ व्योम घेरे हैं, ग्रुँघेरे के सिवा कुछ भी नहीं जो सूभता है, पूछती हैं श्रट्टहासी व्यंग-सा करती दिशाएँ, कौन जोघा है कि पानी ग्री' पवन से जुभता है!

> एक पल के वास्ते मैं हूँ ठिठकता और अपना नीड़ दृढ़ चट्टान के ऊपर बना जो याद स्राता,

दूसरे पल काटने में तम कि जो तत्काल जुड़ता व्यस्त होते व्यथं पागल प्रार्ण मेरे, पंख मेरे । चंचला के वाहु का ग्रभिसार वादल जानते हों, किंतु वज्राघात केवल प्रार्ण मेरे, पंख मेरे ।

खूटता जब आग का शहतीर अंवर चीर, में हूँ कीन ऐसी चीज मुक्तको जो निशाना भी वनाए, पर पितंगा इस प्रतीक्षा में कभी वैठा रहा है दीप अपने-आप उसकी और अपनी लो वढ़ाए?

दूटता हूँ उस तरफ़ को जिस तरफ़ को शोर उसका, जोर उसका आँकता हूँ। चोट भी जिसके करों की है मधुर इतनी, लटों की ओट उसके कौन-सा है स्वगं, बेसुध सोच घायल प्राग्त मेरे, पंख मेरे। चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों किंतु बज्जाघात केवल प्राग्त मेरे, पंख मेरे।

## पाँच

'पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर ग्राज भी तुमको बुलाना ।

है नहीं छाती कि जो अपनी तहों में राज कोई हो छिपाए, जो कि अपनी टीस अपने आप भेले मत किसीको भी सुनाए,

दर्द जो मेरे लिए था गर्न उसपर ग्राज मुक्तको हो रहा है, पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर ग्राज भी तुमको वुलाना।

वह ग्रगस्ती रात मस्ती की, गगन में चाँद निकला था श्रधूरा, किंतु मेरी गोद काले वादलों के वीच में था चाँद पूरा,

देह—वह थी भी अलग कब—नेह दोनों एक मिलकर हो गए थे,

वेदनामय है मुभे तो उस घड़ी को याद रखना या भुलाना । पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भो तुमको बुलाना ।

फिरहमारे वीच घड़ियाँ और फिर दिन, फिर महीने, साल ग्राए, वीस दुनियाबी बखेड़े, सौ तरह के जाल ग्री' जंजाल ग्राए,

> मार होती है बड़ी सबसे समय की ख्याल पर, अब देखता हूँ,

तुम न वह अब, मैं न वह अब, वह न मौसम, वह तबीयत, वह जमाना। पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भी तुमको बुलाना।

उन रुपहली यादगारों के लिए, पर, मैं नहीं श्रांसू गिराता, मैं उसी क्षण के लिए रोता कि जिसमें मैं नहीं पूरा समाता,

श्रीर मैं जिसमें समाता पूर्ण वह वन गोत नभ में गूँजता है,

नुम इसे पढ़ना कभी तो भूलकर मत ग्रांख से मोतो ढुलाना। पाप मेरे वास्ते हैं नाम लेकर ग्राज भी तुमको बुलाना।

#### छह

रात ग्राधी, खींच करमेरी हथेली एक उँगलोसे लिखा था 'प्यार' तुमने।

फ़ासला था कुछ हमारे विस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रहो थी, तारिकाएँ ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी,

में तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे अधजगा-सा और अघसोया हुआ था,

रात ग्राघी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार'तुमने।

एक विजली ह्म गई, सहसा जगा में, कृष्णापक्षी चाँद निकला था गगन में, इस तरह करवट पड़ी थीं तुम कि ब्रांसू वह रहे थे इस नयन से उस नयन में,

में लगा दूं ग्राग उस संसार में हैं प्यार जिसमें इस तरह ग्रसमर्थ-कातर, जानती हो, उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने ?

रात ग्राघी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था'प्यार'तुमने।

प्रात ही की श्रोर को है रात चलती श्री' उजाले में श्रुंधेरा डूव जाता, मंच ही पूरा वदलता कीन ऐसी खूवियों के साथ परदे को उठाता,

एक चेहरा-सा लगा तुमने लिया था, ग्रीर मेंने था उतारा एक चेहरा, वह निशाका स्वप्न मेरा था कि अपने पर गुजव का था किया ग्रिधकार तुमने।

रात ग्राघी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने।

श्रीर उतने फ़ासले पर श्राज तक सौ यत्न करके भी न श्राए फिर कभी हम, फिर न श्राया वक्त वैसा, फिर न मौक़ा उस तरह का, फिर न लौटा चाँद निर्मम, श्रीर ग्रपनी वेदना मैं क्या बताऊँ, क्या नहीं ये पंक्तियाँ खुद वोलती हैं— बुक्त नहीं पाया श्रभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर श्रंगार तुमने। न्रात ग्राघी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने।

#### सात

तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

तुम्हारे तन का रेखाकार वही कमनीय, कलामय हाथ कि जिसने रुचिर तुम्हारा देश रचा गिरि-ताल-माल के साथ,

करों में लतरों का लचकाव, करतलों में फूलों का वास, तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

उधर भुकती ग्रहनारी साँभ, इधर उठता पूनों का चाँद, सरों, श्रुंगों, भरनों पर फूट 'पड़ा है किरनों का उन्माद,

तुम्हें अपनी बाँहों में देख नहीं कर पाता मैं अनुमान, प्रकृति में तुम विवित चहुँ ग्रोर कि तुममें विवित प्रकृति अशेप। तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश। जगत है पाने को वेताव नारि के मन की गहरी थाह, किए थी चितित थ्रौ' वेचैन मुफ्ते भी कुछ दिन ऐसी चाह,

मगर उसके तन का भी भेद सका है कोई अवतक जान! मुफे है अद्भुत एक रहस्य तुम्हारी हर मुद्रा, हर वेप, तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश!

कहा मैंने, मुभको इस योर कहाँ फिर लाती है तक़दीर, कहाँ तुम य्राती हो उस छोर जहाँ है गंग-जम्न का तीर;

> विहंगम वोला, युग के वाद भाग से मिलती है श्रमिलाप; श्रीर…श्रव उचित यहीं दूँ छोड़ कल्पना के अपर श्रवशेष। तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

मुफे यह मिट्टी अपना जान किसी दिन कर लेगी लयमान, तुम्हें भी कलि-कुमुमों के वीच न कोई पाएगा पहचान,

> मगर तब भी यह मेरा छंद कि जिसमें एक हुआ है अंग तुम्हारा औं मेरा अनुराग रहेगा गाता मेरा देश।

## तुम्हारे नील भील-से नन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

#### आठ

कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ वताओ।

इस तरफ़ से रोज आना, रोज जाना आज सालों से लगा मेरा वरावर, याद पड़ता है नहीं लेकिन कि देखा है कभी पहले तुम्हें मैंने यहाँ पर,

यह अचंभे की नजर हर कंज, दल पर तृण, लहर पर और चेहरे की उदासी, जो छिपाने से नहीं छिपती, बताती है, यहाँ के वास्ते तुम हो प्रवासी;

जो चला करते उठाकर गर्व-ग्रीवा स्वागतम् कहते उन्हें हम किंतु फिर भी कौन सरसी को ग्रकेली ग्रौर सहमी छोड़ तुम ग्राए यहाँ हो, कुछ वताग्रो।

कौन-सा वह देश तुम आए जहाँ से? किस तरह की भूमि है? आकाश कैसा? किस तरह के पेड़-पौधे, फूल-पत्ती, घास? बहता है वहाँ वातास कैसा?

> कौन-सी चिड़ियाँ वहाँ पर चहचहाकर हैं सबेरे की खुमारी दूर करतीं ? कौन-सी चिड़ियाँ सुरीली रागिनी से रात की अलकावली में नींद भरतीं?

कौन वे गिरि हैं कि जिनकी वाहुयों में सो रही है वह कि जिसकी ग्रारसी में देखने को मुँह दिवस में सूर्य जाता, यामिनी में चॉद ग्राता, कह सुनाग्रो?

कीन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ वताओ।

भौर तुम अपना अमर वह देश तजकर किसलिए परदेश में आए हुए हो? घूमती जो स्वर्ण हंसिनियाँ यहाँ हैं? वया उन्हीं को देख पगलाए हुए हो?

या कि हो परवाज जो आवाज सुनकर दूर-दुर्गम की कभी एकते नहीं हैं, नापते हैं मेरु, मध्यल, वन, समुंदर, हैं यहाँ पर आज तो वे कल कहीं हैं?

सर्वदा वे मुसकराते, मुख मिलन तुम; क्या तरंगों से हुई थी कुछ लड़ाई? या कि यपनो संगिनी से रूठकर आवेश में तुम भाग आए, मत खिपायो?

> कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ वताओ।

मूर्ति वनकर तुम खड़े हो किन्तु मेरी कल्पना तो है नहीं विश्राम करती, देखती है दूर कोई भव्य मंदिर सीड़ियां जिसकी किसी सर में उतरतीं,

श्रारती वेला हुई है, शंख, घंटे, घंटियों के साथ वजते हैं नगारे, देव वालक दो प्रसादी ले उतरते सीड़ियों से ग्रा गए हैं जल किनारे श्री' खिलाने को तुम्हें वे नाम ले-ले-कर तुम्हारा हैं बुलाते, 'जल कलापी !', 'जल कलापित !' श्रीर उनकी ध्वनि-प्रतिध्वनि से उठा है गूँज श्रंवर, लौट जाश्रो ! कौन सरसी को श्रकेली श्रीर सहमी छोड़ तुम श्राए यहाँ हो, कुछ बताश्रो।

#### नौ

कीन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसरभूला हुमा है ?

कौन लहरें हैं कि जो दवती-उभरती छातियों पर हैं तुभे भूला भुलातीं? कौन लहरें हैं कि तुभपर फेन का कर लेप, तेरे पंख सहलाकर मुलातीं?

कौत-सी मधु-गंघ बहती है पवन में साँत के जो साथ अंतर में समाती?

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तु से ऐसा कि तु भको मानसर भूला हुआ है ?

कौन श्यामल, श्वेत ग्रौ' रतनार नीरज-के निकुंजों ने तुफे भरमा लिया है? कौन हालाह्ल, ग्रमीरस ग्रौर मदिरा से भरे लबरेज प्यालों को पिया है

> इस क़दर तुने कि तुम्को आज मरना श्रीर जीना और मुक-मुक भूमना सब एक-सा है? किस कमल के नाल की जाद-छड़ी ने आज तेरा मन छुशा है?

कीन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐना कि तुभको मानसर मूचा हुमा है ?

चाँद, सूरज बी' सितारों की किरण से कौन ब्रप्तियाँ वहाँ ब्रातीं- नहाने ?

श्रीर तुमको क्या दिला, कर क्या इशारे पास अपने हैं बुलाती किस वहाने ?

व्योम से वह कौन मोहनभोग लातीं जो कि ग्रपने हाय से तुभको खिलातीं? फेरतीं तेरे गले पर जब उँगलियाँ तब उतरती कीन स्वर्गिक-सी दुश्रा है ?

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर भूला हुमा है ?

मानसर फैला हुया है, पर, प्रतीक्षा के मुकुर-सा मीन ग्री' गंभीर वनकर, और ऊपर एक सीमाहीन अंवर, श्रीर नीचे एक सीमाहीन ग्रंवर,

> ग्री' ग्रडिंग विश्वास का है श्वास चलता पूछता-सा—डोलता तिनका नहीं है-प्राण की वाजी लगाकर खेलता है जो कभी क्या हारता वह भी जुन्ना है?

> > 208

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तु के ऐसा कि तु कको मानसर भूला हुआ है ?

#### दस

हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसिनि, श्रीर इतना भी यहाँ पर कम नहीं है।

आंघी है उठी गर्दोगुवारी श्री' इसी के साथ उड़ जाना मुक्ते है, जानता में हूँ नहीं, कोई नहीं है, कव तुम्हारे पास फिर ग्राना मुक्ते है; यह विदा का नाम ही होता बुरा है इ्वने लगती तवीयत, किंतु होची— हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा, हेम हॉसिनि, श्रीर इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। श्रमिनव सोपान

में निराला था, निराले देश ग्राया

ग्री' निराली ही लिए चाहें, उमंगें,
पर मिलीं खुलकर सिलल-विल्कल निर्वा ग्रीर बाँहें खोल जल - कुंतल तरंगें,
बीच जिनके हम फिरे स्वच्छन्द होकर
ग्रीर जिनपर भूम भूले ग्रीर तैरे, किंतु मुक्तको,
हम ग्रलग होने चले हैं जब हमारा
हर्ष सीमा छू रहा है, लेश इसका ग्रम नहीं है।
हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, ग्रीर इतना भी यहाँ पर कम नहीं है।

क्या प्रतीक्षा हम करेगे उस घड़ी की

एक दिल से दूसरा जब ऊव जाए,

जिस खुशी के बीच में हम डूबते हैं

जब हमारे बीच में वह डूब जाए,

श्राग चुंबन से निकलती है हमारे

श्रीर बिजली दौड़ती श्रालिंगनों में,

श्रलविदा का वक्त है यह, जब हमारे

बीच शंका है नहीं, सन्देह, भय या भ्रम नहीं है।

हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, श्रीर इतना भी यहाँ पर कम नहीं है।

पंख चाँदी के मिले हों या कि सोने

के मिले हों, एक दिन भड़ते श्रचानक,
श्री' सभी को देखनी पड़ती किसी दिन
जड़ प्रकृति की एक सच्चाई भयानक,
किंतु उनके वास्ते रोएँ उन्हें जो
बैठ सहलाते रहे हैं, किंतु उनसे जो बसंती
बात बहलाते, बवडर सात दहलाते
रहे हैं, जिंदगी उनके लिए मातम नहीं है।

हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा, हेम हिसनि, ग्रोर इतना भी यहाँ पर कम नहीं है।

#### ग्यारह

मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम ग्रात, तब क्या होता।

मीन रात इस भाँति कि जैसे कोई गत बीसा पर वजकर अभी - अभी सोई खोई - सी सपनों में तारों पर सिर धर,

श्रीर दिशाशों से प्रतिध्वितयाँ जाग्रत सुवियों - सी श्राती हैं; कान तुम्हारी तान कहीं से यदि सुन पाते, तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम ग्राते, तब क्या होता।

उत्सुकता की अकुलाहट में मैंने पलक पाँवड़े डाले, अंवर तो मशहूर कि सब दिन रहता अपना होश सँभाले.

तारों की महफ़िल ने अपनी आँख विद्या दी किस आशा से, मेरी मौन कुटी को आते तुम दिख जाते, तव क्या होता। मपुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तव क्या होता।

तुमने कव दी बात रात के सूने में तुम आनेवाले, पर ऐसे ही वक्त प्राण - मन मेरे हो उठते मतवाले,

> साँसें भूल - भूल फिर - फिर से असमंजस के क्षण गिनती हैं,

मिलने की घड़ियाँ तुम निश्चित यदि कर जाते, तब क्या होता। मघुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता।

वैठ कल्पना करता हूँ पग-चाप तुम्हारी मग से आती, रग - रग से चेतनता खुलकर आँसू के कण - सी भर जाती,

नमक डली - सा गल श्रपनापन, सागर में घुल-मिल-सा जाता, अपनी बाहों में भरकर, प्रिय, कंठ लगाते, तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम श्राते, तब क्या होता।

#### बारह

मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

किसका भार लिए मन भारी जगती में यह बात प्रजानी, कौन ग्रभाव किए मन सूना दुनिया की यह मौन कहानी,

किंतु मुखर हैं जिससे मेरे गायन - गायन, ग्रक्षर - ग्रक्षर, मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

सच पूछो तो मेरा जग का कुछ स्वर-शब्दों का नाता है, किंतु बहुत कुछ मन का केवल धड़कन वनकर रह जाता है,

> जिसमें बन्द समय की श्वासें ग्रारवासन पाने को ग्रातुर,

मेरी छाती पर अपना करतुम न घरोगे; कौन घरेगा। मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

दावा वन-वन ग्राग लगाए, वादल उठ-उठ वारि उँडेले, किंतु हृदय की लौ-लपटों से किसमें साहस है जो खेले,

यह उससे ही बुक्त सकती है जो इसको जाग्रत करता है, यह तो काम तुम्हारा ही है, तुम न करोगे, कौन करेगा। मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

सर, सरिता, निर्फर घरती के मेरी प्यास परखने आए, देख मुफे प्यासा का प्यासा वे भरमाए, वे शरमाए,

श्रोर - छोर नभमंडल घेरे, हे पावस के पागल जलघर, मेरे श्रंतर के सागर को तुम न भरोगे, कौन भरेगा। मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

## तेरह

ग्राज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे ग्राते हैं।
तुमने ग्राह भरी कि मुक्ते था
कंका के कोंकों ने घेरा,
तुम मुसकाए थे कि जुन्हाई
में था इव गया मन मेरा,

तुम जब मौन हुए ये मैंने सूनेपन का दिल देखा था, य्राज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे ग्राते हैं।

तुम हो मेरे कौन ? जगत के सम्मानित नातों की सूची, ऊपर से नीचे तक मैंने देखी वार ग्रनेक समूची,

> कह न सका कुछ, वतलाए तो कोई, अस्फुट प्राणों के स्वर

ध्वनित-प्रतिध्वनित जो होते हैं, आपस में क्या कहलाते हैं। आज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे आते हैं।

फूल हैंसी के तुमने मुख पर डाल दिए तो मैं बिलहारी, गीत कसकते कंठस्थल से काढ़ लिए तो वारी-वारी,

नीरव घड़ियों की कड़ियों में उलका दो तो कैसे निकलूँ, प्रिय, सारे उपहार तुम्हारे मेरा हियरा हुलसाते हैं। ग्राज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे श्राते हैं।

हैंसता हूँ तो उनकी श्रंजिल रिक्त नहीं होगी कलियों से, मुखरित होता तो पथ उनका सुरभित होगा पंखुरियों से,

पलको, सूख न जाना देखो, राग न उनका रुकने पाए, किस मरु को मधुवन करने को ग्राज न जाने वे गाते हैं। ग्राज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे ग्राते हैं।

# चौदह

तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा।

राजमहल का पाहुन जैसे तृण-कुटिया वह भूल न पाए जिसमें उसने हों वचपन के . नैसगिक निशि-दिवस विताए,

मैं घर की ले याद करकती भड़कीले साजों में वंदी, तन के सी सूख, सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा।

सच, जंजीर नहीं है ऐसी जो चाहूँ तो तोड़ न पाऊँ, पर जब घर की डगर भुला दी, तब किस दिशि को पाँव बढ़ाऊँ,

धुंघली - सी ग्रावाज वुलाती ऊपर से, पर पंख कहाँ हैं, छलना-सीधरती है मुभको ग्रीर मुभे ग्रंवर छलिया-सा। तन के सो सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा।

गगन, गगन के ऊपर घन, घन के ऊपर है, उडगन पाँती, उडगन के ऊपर वसता है प्रारा पपीहे का प्रिय स्वाती,

उसकी ग्राँखों के करुणा करण का सपना होंठों पर ग्रंकित कर, किसने सागर की गोदी में विठला उपहास किया-सा। तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा।

सुभग तरंगें उमग दूर की चट्टानों को नहला ग्रातीं, तीर-नीर की सरस कहानी फेन लहर फिर-फिर दुहराती

ग्री' जल का उच्छ्वास वदल बादल में कहाँ-कहाँ जाता है, लाज-मरा जाता हूँ कहते, में सागर के बीच पियासा। तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-सा।

#### पन्द्रह

तुमको छोड़ कहीं जाने को ग्राज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

रोमराजि पहले गिन डालूँ तव तन के वंधन वतलाऊँ, नाम दूसरा मन का वंधन कैसे दोनों को अलगाऊँ,

नित्य बचन की गाँठ जोड़ती
मेरी रसना—मेरी रचना,
तुमको छोड़ कहीं जाने को स्राज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

तुमसे नाता जोड़ अविन से ले अंवर पर्यंत तुम्हारा जो था सव की ओर ललककर मैंने अपना हाथ पसारा,

नीति-नियम से ऊपर उठकर तुमने ही यह वात कही थी मेरे कानों में, 'तू किव है, तुभपर कुछ प्रतिबंध नहीं है।' तुमको छोड़ कहीं जाने को ग्राज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

रूप, रंग, रस, गंध सना तो मुभसे कोई पाप हुआ नया, उस दिन का ग्रादेश तुम्हारा हाय राम, ग्रभिशाप हुग्रा क्या

अपने मन को समभ तुम्हारा ही तो मैंने दुलराया था, मेरे भाल कलंक तुम्हारे हाथ लगाया चंदन ही है। तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

मेरी दुर्वलता के पल को याद तुम्हीं करुणाकर ग्राते, श्रपनी करुणा के क्षण में तुम मेरी दुर्वलता विसराते,

वृद्धि विवारी गुमसुम, हारी, साफ़ वोलता, पर, चित मेरा— मेरे पाप तुम्हारी करुणा में कोई संबंध कहीं है। तुमको छोड़ कहीं जाने को ग्राज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

# धार के इधर-उधर

#### रक्तस्नान

पृथ्वी रक्तस्नान करेगी!

[ १ ] ईसा बड़े हृदय वाले थे, कतु बड़े भोले-भाले थे, बार बंद इनके लोड की इसका नाप दरे

चार बूँद इनके लोहू की इसका ताप हरेगी? पृथ्वी रक्तस्नान करेगी!

[२]
ग्राग लगी घरती के तन में,
मनुज नहीं बदला पाहन में,
अभी श्यामला, सुजला, सुफला ऐसे नहीं मरेगी।
पृथ्वी रक्तस्नान करेगी!

[ ३ ] संवेदना ग्रश्च ही केवल, जान पड़ेगा वर्षा का जल, जव मानवता निज लोहू का सागर दान करेगी। पृथ्वी रक्तस्नान करेगी!

# व्याकुलता का केंद्र

जग की व्याकुलता का केंद्र—

[ 8 ]

जहाँ छिड़ा लोहित संग्राम, जहाँ मचा रीरव कुहराम, पटा हताहत से जो ठाम ! वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं। जग की व्याकुलता का केंद्र।

[ 7 ]

जहाँ वलीं का ग्रत्याचार, जहाँ निवल की चीख-पुकार, रक्त, स्वेद, ग्रांसू की घार! वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं। जग की व्याकुलता का केंद्र!

[ ३ ]
जहाँ घृणा करती है वास,
जहाँ शक्ति की अनवुभ प्यास,
जहाँ न मानव पर विश्वास,
उसी हृदय में, उसी हृदय में, वहीं।
जग की व्याकुलता का केंद्र!

# मनुष्य की मूर्ति

देवलोक से मिट्टी लाकर में मनुष्य की मूर्ति वनाता!

[ १ ] रचता मुख जिससे निकली हो वेद-उपनिषद की वर वाणी. काव्य - माधुरी, राग - रागिनी जग - जीवन के हित कल्याणी,

हिस्र जंतु के दाढ़ युक्त जबड़े-सा पर वह मुख बन जाता! देवलोक से मिट्टी लाकर मैं मनुष्य की मूर्ति बनाता!

[ २ ]

रचता कर जो भूमि जोतकर बोएँ, क्यामल शस्य उगाएँ, ग्रमित कला-कौशल की निधियाँ संचित कर सुख-शांति वढ़ाएँ,

> हिस्र जंतु के नख से संयुत पंजे - सा वह कर वन जाता! देवलोक से मिट्टी लाकर मैं मनुष्य की मूर्ति बनाता!

[ ३ ]

दो पाँवों पर उसे खड़ा कर बाँहों को ऊपर उठवाता, स्वर्ग लोक को छू लेने का मानो हो वह ध्येय बनाता,

हाथ टेक घरती के ऊपर हाय, नराधम पशु वन जाता ! देवलोक से मिट्टी लाकर मैं मनुष्य की मूर्ति वनाता !

# आप किनके साथ हैं ?

मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सोघी रखते ग्रपनी रीढ़।

[१]

कभी नहीं जो तज सकते हैं

अपना न्यायोचित अधिकार,
कभी नहीं जो सह सकते हैं
शोश नवाकर अत्याचार,
एक अकेले हों या उनके
साथ खड़ी हो भारी भीड़;

मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो
सीधी रखते अपनी रीड।

[२]
निर्भय होकर घोषित करते
को अपने उद्गार-विचार,
जिनको जिह्वा पर होता है
अनके अन्तर का अंगार,
महीं जिन्हें चुप कर सकती है
आततायियों की शमशीर;
भें हूँ उनके साथ खड़ी जो
सीघी रखते अपनी रीड़।

[ ३ ]
नहीं मुका करते जो दिनया
से करने को समसीता,
केंचे से केंचे सपनों को
देते रहते जो न्योता,

दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत् का तम चीर; मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़।

[४]
जो अपने कंघों से पर्वत
से बढ़ टनकर लेते हैं,
पथ की बाधाओं को जिनके
पाँव चुनौती देते हैं,
जिनको बाँघ नहीं सकती है
लोहे की बेड़ी-जंजीर;
मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो
सीधी रखते अपनी रीढ़।

[ ५ ]
जो चलते हैं ग्रपने छप्पर
के ऊपर लूका धरकर,
हार-जीत का सौदा करते
जो प्रागों की बाजी पर,
कूद उदिध में नहीं पलटकर
जो फिर ताका करते तीर;
मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो
सीधी रखते ग्रपनी रीढ़।

[ ६ ]
जिनको यह अवकाश नहीं है,
देखें कब तारे अनुकूल,
जिनको यह परवाह नहीं है,
कब तक भद्रा कब दिक्शुल,

जिनके हायों की चावक से चलतो है उनकी तक़दीर; मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीघी रखते अपनी रीढ।

[ 0 ]

तुम हो कौन, कहो जो मुभसे, सही-ग़लत पथ लो तो जान, सोच-सोचकर, पूछ-पूछकर वोलो, कव चलता तुफ़ान, सत्पथ है वह जिसपर ग्रपनी छाती ताने जाते वीर। में है उनके साथ खड़ी जो सीघी रखते अपनी रीढ।

# आज़ाद हिंदुस्तान का ग्राह्वान

कर रहा है आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आह्वान !

[ १ ] है भरा हर एक दिल में ग्राज वापू के लिए सम्मान, हैं छिड़े हर एक दर पर क्रांति वीरों के ग्रमर ग्राख्यान, हैं उठे हर एक घर पर देश-गौरव के तिरंग निशान, गूँजता हर एक कण में आज वंदेमातरम् का गान, हो गया है भ्राज मेरे राष्ट्र का सीभाग्य स्वर्ण-विहान; कर रहा हूँ ग्राज में ग्राजाद हिंदुस्तान का ग्राह्वान!

[ 7 ]

याद वे, जिनकी जवानी खा गई थी जेल की दीवार, याद, जिनकी गर्दनों ने फाँसियों से था किया खिलवार,

-याद, जिनके रक्त से रंगी गई संगीन की खर घार, याद, जिनकी छातियों ने गोलियों की थी सही वौछार, याद करते आज ये विलदान हमको दुख नहीं, श्रिभमान, है हमारी जीत श्राजादी, नहीं इंगलैंड का वरदान; कर रहा हूँ श्राज में श्राजाद हिंदुस्तान का ग्राह्वान!

## [ 3 ]

उन विरोधी शक्तियों की आज भी तो चल रही है चाल, यह उन्हीं की है लगाई, उठ रही जो घर - नगर से ज्वाल, काटता उनके करों से एक भाई दूसरे का भाल, आज उनके मन्त्र से है वन गया इंसान पशु विकराल, किन्तु हम स्वाधीनता के पंथ - संकट से नहीं अनजान, जन्म नूतन जाति, नूतन राष्ट्र का होता नहीं आसान; कर रहा हूँ आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आह्वान!

## [8]

जब वैंधे थे पाँव तब भी हम हके थे हारकर किस ठीर ? है मिटा पाया नहीं हमको जमाने का समूचा दौर, हम पहुँचना चाहते थे जिस जगह पर यह नहीं वह ठौर, जिस लिए भारत जिया, ग्रादर्श वह कुछ ग्रौर, वह कुछ ग्रौर; त्राज के दिन की महत्ता है कि बेड़ो से मिला है वाण; ग्रौर ऊँची मंजिलों पर हम करेंगे ग्राज से प्रस्थान, कर रहा हूँ ग्राज में ग्राजाद हिंदुस्तान का ग्राह्वान!

#### [ 4 ]

श्राण से श्राजाद रहने का तुभे है मिल गया श्रिषकार, किंतु उसके साथ जिम्मेदारियों का शीश पर है भार, दीप - भंडों के प्रदर्शन श्रीर जय - जयकार के दिन चार, किंतु जाँचेगा तुभे किर सौ समस्या से भरा संसार; यह नहीं तेरा, जगत के सव गिरों का गर्वमय उत्यान, श्राज तुभसे वद्ध सारे एशिया का, विश्व का कल्याए, कर रहा हूँ श्राज मैं श्राजाद हिंदुस्तान का श्राह्मान!

# देश के नाविकों से

[ 3 ]

कुछ शक्ल तुम्हारी घवराई-घवराई-सी, दिग्भम की श्रांखों के अंदर परछाई-सी, त्म चले कहाँ को ग्रीर कहाँ पर पहेंच गए। लेकिन, नाविक,

> होता ही है तुफ़ान प्रवल।

[ 7 ]

यह नहीं किनारा है जो लक्ष्य तुम्हारा था, जिस पर तुमने यपना श्रम-यौवन वारा थाः यह भूमि नई, श्राकाश नया, नक्षत्र नये। हो सका तुम्हारा

स्वप्न पुराना नहीं सफल।

[ ३ ] श्रव काम नहीं दे सकते हैं पिछले नक्शे, जिनको फिर-फिर तुम ताक रहे हो भ्रांति-ग्रसे, तुम उन्हें फाड़ दो, श्रीर करो तैयार नये।

> वह ग्राज नहीं सम्भव है, जो था संभव कल।

त्राजादी की दूसरी वर्षगाँठ जो खड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।

[ 8 ]

काल की गति फेंकती किस पर नहीं अपना अलक्षित पाश है, सिर मुकाकर वंघनों को मान जो लेता वही वस दास है, सोवान 2 €.00

थे विदेशी के अपावन पग पड़े जिस दिन हमारी भूमि पर, हम उठे विद्रोह की लेकर पताका साक्षी इतिहास है; एक ही संघर्ष दाहर से जवाहर तक वरावर है चला, जो कि सदियों में नहीं वैठा कभी भी हार, मेरा देश है। जो खड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।

## [ 7 ]

जो कि सेना साज ग्राए चूर मद में हिंद को करने फ़तह, म्राज उनके नाम वाक़ी रह गई है कब भर की बस जगह, किन्तु वह आजाद होकर शान से है विश्व के आगे खड़ा, ग्रीर होता जा रहा है शक्ति से सम्पन्न हर शामी-सुबह, भुक रहे जिनके चरण में पीढ़ियों के गर्व को भूले हुए,

सैंकड़ों राजों-नवाबों के मुकुट-दस्तार, मेरा देश है। जो खड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।

[ ३ ] हम हुए आजाद तो देखा जगत ने एक नूतन रास्ता, सैकड़ों सिजदे उसे, जिसने दिया इस पंथ का हमको पता, जबिक नक़रत का जहर फैला हुआ था जातियों के वीच में, प्रेम की ताक़त गया बलिदान से अपने जमाने को बता: मानवों के शांति-सुख की खोज में नेतृत्व करने के लिए देखता है एकटक जिसको सकल संसार, मेरा देश है। जो खड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।

जाँचते उससे हमें जो आज हम हैं, वे हृदय के क़र हैं, हम गुलामी की वसीयत कुछ उठाने के लिए मजबूर हैं, पर हमारी ग्रॉख में हैं स्वप्न ऊँचे ग्रासमानों के जगे, जानते हम हैं कि अपने लक्ष्य से हम दूर हैं, हम दूर हैं; बार ये हट जायँगे, ग्रावाज तारों की पड़ेगी कान में, है रहा जिसको परम उज्ज्वल भविष्य पुकार, मेरा देश है। जो खड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।

घार के इधर-उधर

## ओ मेरे यौवन के साथी!

[ 8 ]

मेरे यौवन के साथी, तुम एक बार जो फिर मिल पाते, बन-मरु-पर्वत कठिन काल के कितने ही क्षण में कट जाते। श्रो मेरे यौवन के साथी!

[ 7 ]

तुरत पहुँच जाते हम उड़कर, फिर उस जादू के मधुवन में, जहाँ स्वप्न के वीज विखेरे थे हमने मिट्टी में, मन में। ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ ३ ]
सहते जीवन श्रौर समय का
पीठ-जीज पर बोक्ता भारी,
श्रव न रहा वह रंग हमारा,
श्रव न रही वह अक्ल हमारी।
श्रो मेरे यौवन के साथी!

[ ४ ]
चुप्पी मार किसी ने भेला
श्रौर किसी ने रोकर, गांकर,
हम पहचान परस्पर लेगे
कभी मिलें हम, किसी जगह पर।
श्रो मेरे यौवन के साथी!

[ ५ ] हम संघर्ष काल में जन्मे ऐसा ही या भाग्य हमारा, संघर्षों में पले, बढ़े भी, ग्रव तक मिल न सका छुटकारा। ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ ६ ]

ग्री' करते ग्रागाह सितारे

ग्रीर बुरा दिन ग्रानेवाला,
हमको-तुमको ग्रभी पड़ेगा

ग्रीर कड़ी घडियों से पाला।

ग्री मेरे यौवन के साथी!

[ ७ ]
क्या कम था संघर्ष कि जिसको
वाप ग्रौर दादों ने स्रोड़ा,
जिसमें टूटे और वने हम
वह भी था संघर्ष न थोड़ा।
ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ = ]

श्रीर हमारी संतानों के

श्रागे भी संघर्ष खड़ा है,
नहीं भागता संघर्षों से

इसीलिए इंसान बड़ा है।

श्रो मेरे यौवन के साथी!

[ ६ ]
लेकिन, आत्रो, बैठ कभी तो
साथ पुरानी याद जगाएँ,
सुनें कहानी कुछ ग्रौरों की,
कुछ ग्रपनी बीती बतलाएँ।
ग्रो मेरे यीवन के साथी!

[ 20 ]

लित, राग-रागिनियों पर है अव कितना अधिकार तुम्हारा? दोप जला पाए तुम उनसे ? वरसा सके सलिल की घारा?

[ 88 ]

मोहन, मूर्ति गढ़ा करते हो ग्रव भी दुपहर, साँभ-सकारे ? कोई मूर्ति सजीव हुई भी ? कहा किसी ने तुमको 'प्यारे' ? ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ १२ ]

वतलाग्रो, ग्रनुकूल, कि ग्रपनी तूली से तुम चित्र-पटल पर ला पाए वह ज्योति कि जिससे वंचित सागर, भ्रवनी, ग्रंबर? ग्रों मेरे यौवन के साथी!

[ १३ ]
मदन, सिद्ध हो सकी साधना
जो तुमने जीवन में साधी?
किसी समय तुमने चाहा था
वनना एक दूसरा गाँवी!
श्रो मेरे यौवन के साथी!

[ १४ ] ग्रौर कहाँ, महबूब, तुम्हारी नीली ग्राँखों वाली जोहरा, तुम जिससे मिल ही ग्राते थे, दिया करे सब दुनिया पहरा ? ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ १५ ]
नया अब भी हैं याद तुम्हें
चुटकुले, कहानी, किस्से, प्यारे,
जिनपर फूल उठा करते थे
हँसते-हँसते पेट हमारे ?
ग्रो मेरे यौवन के साथी!

[ १६ ]
हमें समय ने तोला, परखा,
रौदा, कुचला या ठुकराया,
किंतु नहीं वह मीठी प्यारी
यादों का दामन छू पाया।
स्रो मेरे यौवन के साथी!

[ १७ ]
अनसर मन बहलाया करता
मैं यों करके याद तुम्हारी;
तुमको भी क्या आती होगी
इसी तरह से याद हमारी?
अो मेरे यौवन के साथी!

[ १८ ]
मैं वह, जिसने होना चाहा
था रिव ठाकुर का प्रतिद्वंद्वी,
श्रौर कहाँ मैं पहुँच सका हूँ
वतलाएगी यह तुकवंदी।
श्रोमेरे यौवन के साथी!

# आरती ऋौर ऋंगारे

#### एक

ग्रो, उज्जयिनी के वाक्-जयी जगवंदन!

तुम विक्रम नवरत्नों में थे, यह इतिहास पुराना, पर अपने सच्चे राजा को अव जग ने पहचाना,

> तुम थे वह ग्रादित्य, नवग्रह जिसके देते फेरे, ज्जित शत विक्रम के सिहासन।

तुमसे लिज्जित शत विक्रम के सिंहासन। स्रो, उज्जयिनी के वाक्-जयी जगवंदन!

तुमने किस जादू के विरवे से वह लकड़ी काटी, छूकर जिसको गुण-स्वभाव तज काल, नियम, परिपाटी,

> बोली प्रकृति, जगे मृत-मूर्चिछत रघु-पुरु वंश पुरातन,

गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, यक्षिणी, सुरगण। स्रो, उज्जयिनी के वाक्-जयी जगवंदन! सूत्रधार, हे चिर उदार, दे सबके मुख में भाषा, तुमने कहा, कहो ग्रब ग्रपने सुख, दुख, संशय, ग्राशा;

पर ग्रवनी से, ग्रंतिरक्ष से, ग्रंवर, ग्रमरपुरी से सब लगे तुम्हारा ही करने ग्रभिनंदन। ग्रो, उज्जियनी के वाक्-जयी जगवंदन!

बहु वरदानमयी वाणी के कृपा-पात्र बहुतेरे, देख तुम्हें ही, पर, वह बोली, 'कालिदास तुम मेरे';

दिया किसी को ध्यान, धैर्य, करुएा, ममता, आरुवासन; किया तुम्हीं को उसने अपना यौवन पूर्ण समर्पण; तुम कवियों की ईष्यों के विषय चिरंतन। श्रो, उज्जियनी के वाक्-जयी जगवंदन!

## दो

खजुराहो के निडर कलाघर, श्रमर शिला में गान तुम्हारा।

पर्वत पर पद रखनेवाला
मैं श्रपने कद का श्रिभमानी,
मगर तुम्हारी कृति के श्रागे
मैं ठिगना, बौना, वे-वानी

280

वुत वनकर निस्तेज खड़ा हूँ। श्रनुगुंजित हर एक दिशासे,

खजुराहो के निडर कलाघर, श्रमर शिला में गान तुम्हारा। श्रारती श्रीर श्रंगरे.

घघक रही थी कौन तुम्हारी चौड़ी छाती में वह ज्वाला, जिससे ठोस-कड़े पत्थर को मोम गला तुमने कर डाला,

ग्रीर दिए प्राकार, किया श्रुंगार, नीति जिनपर चुग साघे, किंतु बोलता खुलकर जिनसे शक्ति-सुरुचिमय प्राण तुम्हारा। खजुराहों के निडर कलाघर, ग्रमर शिला में गान तुम्हारा।

एक लपट उस ज्वाला की जो मेरे श्रंतर में उठ पाती, तो मेरी भी दग्घ गिरा कुछ श्रंगारों के गीत स्नाती,

जिनसे ठंडे हो वैठे दिल गर्माते, गलते, अपने को कव कर पाऊँगा अधिकारी, पाने का, वरदान तुम्हारा। खजुराहो के निडर कलाघर, अमर शिला में गान तुम्हारा।

मैं जीवित हूँ, मेरे श्रंदर जीवन की उद्दाम पिपासा, जड़ मुदाँ के हेतु नहीं है मेरे मन में मोह जरा-सा,

पर उस युग में होता जिसमें ली तुमने छेनी-टाँकी तो एक माँगता वर विवि से, कर दे मुफ्तको पापाए। तुम्हारा। खजुराहो के निडर कलाघर, ग्रमर शिला में नाम तुम्हारा।

## तीन

याद ग्राते हो मुभे तुम, ग्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी!

तुम भजन गाते, भ्रंधेरे को भगाते रास्ते से थे गुजरते, भ्रौ' तुम्हारे एक तारे या सरंगी के मध्र सुर थे उतरते

> कान में, फिर प्राण में, फिर व्यापते थे देह की ग्रनगिन शिरा में;

याद माते हो मुफ्ते तुम, म्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी!

भी' सरंगी-साधु से मैं पूछता था, क्या इसे तुम हो खिलाते ? 'ई हमार करेज खाथै, मोर वचवा,' खाँसकर वे थे वताते,

> ग्रौर मैं मारे हैंसी के लोटता था, सोचकर उठता सिहर श्रव,

तव न थी संगीत-कविता से, कला से, प्रीति से मेरी चिन्हारी। याद श्राते हो मुफे तुम, श्रो, लड़कपन के सबेरों के भिखारी!

-बैठ जाते ग्री' सुनाते गीत गोपी-चंद, राजा भरथरी का, राम का बनवास, वज की रास लीला, -ब्याह शंकर-शंकरी का,

> ग्री' तुम्हारी घुन पकड़कर कल्पना के लोक में में घूमता था,

सोचता था, मैं वड़ा होकर वनूँगा वस इसी पथ का पुजारी। याद ग्राते हो मुफ्ते तुम, ग्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी!

खोल भोली एक चुटकी दाल-म्राटा दान में तुमने लिया था, क्या तुम्हें मालूम जो वरदान तुमने गान का मुक्तको दिया था;

लय तुम्हारी, स्वर तुम्हारे, शब्द मेरीं पंक्ति में गूँजा किए हैं,

ग्रौर खाली हो चुकीं, सड़-गल चुकीं वे भोलियाँ कव की तुम्हारी। याद ग्राते हो मुभ्ने तुम, ग्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी!

#### चार

श्यामा रानी थी पड़ी रोग की शय्या पर, दो सौ सोलह दिन कठिन कष्ट में थे वीते, संघर्ष मौत से वचने और वचाने का था छिड़ा हुआ, या हम जीतें या वह जीते।

सहसा मुक्तको यह लगा, हार उसने मानी, तन डाल दिया ढीला, आँखों से अश्रु वहे, बोली, 'मुक्तपर कोई ऐसी रचना करना, जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद रहे।'

मैं चौंक पड़ा, ये शब्द इस तरह के थे जो वैठते न थे उसके चरित्र के ढाँचे में, वह बनी हुई थी और तरह की मिट्टी से, वह ढली हुई थी और तरह के साँचे में,

जिसमें दुनिया के प्रति अनंत आकर्षण था, जिसमें जीवन के लिए असीम पिपासा थी, जिसमें अपनी लघुता की वह व्यापकता थी, यश, नाम, याद की रंच नहीं अभिलापा थी।

क्या निकट मृत्यु के श्रा मनुष्य वदला करता चट मैंने उसकी श्रांबों में श्रांबों डालीं, वे भूठ नहीं पल भर पलकों में छिपा सकीं, वे वोल उठीं सच, थीं इतनी भोली-भाली।

'जब मैं न रहूँगी तब घड़ियों का सूनापन, खालीपन तुम्हें डराएगा, खा जाएगा, मेरा कहना करने में तुम लग जाग्रोगे, तो वह विद्युरा घड़ियों का मन वहलाएगा।'

में बहुत दिनों से ऐसा सुनता आता हूँ, जो ताज आगरा में जमुना के तट पर है, मुमताजमहल के तन-मन की मोहकता के प्रति शाहजहाँ का प्रीति-प्रतीक मनोहर है।

मुमताज त्राखिरी साँसों से यह वोली थी, 'मेरी समाधि पर ऐसा रौजा वनवाना, जैसा न कहीं दुनिया में हो, जैसा न कभी संभव हो पाए फिर दुनिया में वन पाना।'

मुमताजमहल जब चली गई तव शाहजहाँ की सूनी, खाली, काली, कातर घड़ियों की, यह ताजमहल वहलाता था, सहलाता था, जोड़ा करता था सुधि की दूटी लड़ियों को।

मुमताजमहल भी नहीं नाम की भूखी शी, आखिरी नजर से शाहजहाँ की ओर देख, वह समभ गई थी जो रहस्य सकेतों से वतताती थी उसके माथे पर पड़ी रेख।

वह काँप उठी, अपनी अंतिम इच्छा कहकर वह विदा हुई औं शाहजहाँ का ध्यान लगा, उन अशुभ इरादों से हटकर उन सपनों में जो अपने अस्फुट शब्दों से वह गई जगा। यह ताज शाह का प्रेम-प्रतीक नहीं इतना जितना मुमताजमहल के कोमल भावों का, जो जीकर शीतल सीकर बनता तापों पर, जो मरकर सुखकर मरहम बनता घावों का!

### पाँच

ग्रंग से मेरे लगा तू ग्रंग ऐसे, ग्राज तू ही वोल मेरे भी गले से ।

पाप हो या पुण्य हो, मैंने किया है

ग्राज तक कुछ भी नहीं ग्राघे हृदय से,

ग्रो' न ग्राघी हार से मानी पराजय

ग्रौ' न की तसकीन ही ग्राघी विजय से;

ग्राज में सम्पूर्ण ग्रपने को उठाकर ग्रवतिरतध्विन-शब्द में करने चला हूँ,
ग्रंग से मेरे लगा तू ग्रंग ऐसे, ग्राज तू ही वोल मेरे भी गले से।

श्रीर है क्या खास मुक्तमें जोिक श्रपने
श्रापको साकार करना चाहता हूँ,
खास यह है, सब तरह की खासियत से
श्राज मैं इन्कार करना चाहता हूँ;
हूँ न सोना, हूँ न चाँदी, हूँ न मूँगा,
हूँ न मािएक, हूँ न मोती, हूँ न हीरा,

किंतु मैं याह्वान करने जा रहा हूँ देवता का एक मिट्टी के डले से। ग्रंग से मेरे लगा तू ग्रग ऐसे, ग्राज तू ही वोल मेरे भी गले से।

श्रीर मेरे देवता भी वे नहीं हैं
 'जोर्क ऊँचे स्वर्ग में हैं वास करते,
श्रीर जो अपनीं महत्ता छोड़, सत्ता
में किसी की भी नहीं विश्वास करते;

देवता मेरे वही हैं जोकि जीवन में पड़े संघर्ष करते, गीत गाते, मुसकराते और जो छाती बढ़ाते एक होने के लिए हर दिलजले से। अंग से मेरे लगा तू अग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से।

छप चुकीं मेरी कितावें पूरवी ग्री'
पिछ्मी—दोनों तरह के ग्रक्षरों में,
ग्री' सुने भी जा चुके हैं भाव मेरे
देश ग्री' परदेश—दोनों के स्वरों में,
पर खुशी से नाचने को पाँव मेरे
उस समय तक हैं नही तैयार जब तक,
गीत ग्रपना मैं नहीं सुनता किसी गंगोजमुन केतीर फिरते वावले से।
ग्रंग से मेरे लगा तू ग्रंग ऐसे, ग्राज तू ही बोल मेरे भी गले से।

#### छह

गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को ववत बहुतेरा पड़ा है।
सख्त पंजा, नस-कसी चौड़ी कलाई
श्रीर वल्लेदार वाहें,
श्रीर श्रांखें लाल चिनगारी सरीखी,
चुस्त श्री' सीखी निगाहें,

हाथ में घन और दो लोहे निहाई पर घरे तो, देखता क्या; गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है।

भीग उठता है, पसीने से नहाता एक से जो जूभता है, जोम में तुभको जवानी के न जाने खब्त क्या-क्या सूभता है, या किसी नभ-देवता ने ध्येय से कुछ फेर दी यों वृद्धि तेरी,

कुछ वड़ा तुभको वनाना हे कि तेरा इम्तहाँ होता कड़ा है। गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक़्त बहुतेरा पड़ा है।

एक गज छाती नगर सी गज वरावर हौसला उसमें, तही है; कान करनी चाहिए जो कुछ तजुर्वे-कार लोगों ने कही है;

> स्वप्न से लड़ स्वप्न की ही शक्ल में हें लोह के दुकड़े बदलते,

लीह-सा वह ठोस वनकर है निकलता जोकि लोहे से लड़ा है। गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है।

घन-हयौड़े और तौले हाय की दे चोट अब तलवार गढ़ तू, और है किस चीज की तुभसे भविष्यत मॉग करता, आज पढ़ तू,

> ग्रौ' ग्रमित संतान को ग्रपनी यमा जा धारवाली यह घरोहर, व्द का खर खडग लेकर जो खडा है।

वह ग्रजित संसारमें है शब्द का खर खड्ग लेकर जो खड़ा है। गर्म लोहा पोट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है।

#### सात

' पीठ पर घर वोक अपनी राह नापूँ, या किसी कलि-कुंज में रम गीत गाऊँ?

> जव मुक्ते इंसान का चोला मिला है, भार को स्वीकार करना ज्ञान मेरी,

~~ ~ ,

रीढ़ मेरी ग्राज भी सीधी तनी है, सख्त पिंडली ग्री' कसी है रान मेरी,

> किंतु दिल कोमल मिला है, क्या करूँ मैं, देख छाया करामकरा में पड़ गया हूँ, सोचता हूँ, पीठ पर घर बोक्त अपनी राह नापूँ, या किसी कलि-कुंज में रम गीत गाऊँ?

कीन-सीं ज्वाला हृदय में जल रही है जो हरी दूर्वा-दरी मन मोहती है, किस उपेक्षा को भुलाने के लिए हर फूल-कलिका बाट मेरा जोहती है,

किसलयों पर सोहती हैं किसलिए बूँदें कि अपने आंसुयों को देलकर मैं मुसकराऊँ,

क्या लताएँ इसिलए ही भुक गई हैं, हाथ इनका थामकर मैं बैठ जाऊँ? पीठ पर घर बोभ ग्रयनी राह नापूँ, या किसी कलि-कुंज में रम गोत गाऊँ?

किंतु कैसे भूल जाऊँ सामने यह भार बन साकार देता है चुनौती,

जिस तरह का और जिस तादाद में है, मैं समभता हूँ इसे श्रपनी वपौती। फ़र्ज मेरा, ले इसे चलना, जहाँ दम टूट जाए, छोड़ना मज़बूत कंधों, पंजरों पर;

जो मुक्ते पुरुपत्व पुरखों से मिला है, सौ मुक्ते धिक्कार, जो उसको लजाऊँ। पीठ पर धर बोक्त अपनी राह नापूँ, या किसी कलि-कुंज में रम गीत गाऊँ?

वे मुक्ते बीमार लगते हैं निकुंजों में पड़े जो राग अपना मिनमिनाते, गीत गाने के लिए जो जी रहे हैं— काश जीने के लिए वे गीत गाते—

ग्रीर वे पशु, जोिक परवस मौन रहकर बोफ डोते; नित्य मेरे कंठ में स्वर, भार सिर पर हो कि जिससे गीत से मैं भार-हल्का, भार से संगीत को भारी बनाऊँ। पीठ पर घर बोफ ग्रपनी राह नापूँ, या किसी कलि-कुंज में रम गीत गाऊँ?

#### श्राठ

इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी।

पूरिंगमा का चाँद श्रंवर पर चढ़ा है, तारकाविल खो गई है, चाँदनी में वह सफ़ेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है;

नेत्र-निद्रा के मिलन की वीथियों में चाहिए कुछ-कुछ ग्रँथेरा;

इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी।

नीड़ अपने छोड़ वैठे डाल पर कुछ श्रीर मँडलाते हुए कुछ, पंख फड़काते हुए कुछ, चहचहाते, बोल दुहराते हुए कुछ,

> 'चाँदनी फैली गगन में, चाह मन में', गीत किसका है ? सुनाश्रो !

मौन इस मधुयामिनी में हो नहीं सकते पखेरू और हम भी। इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी। इस तरह की रात ग्रंवर के ग्रजिर में रोज तो ग्राती नहीं है, चाँद के ऊपर जवानी इस तरह की रोज तो छाती नहीं है,

> हम कभी होंगे ग्रलग, ग्रौ' साथ होकर भी कभी, होगी तवीयत,

यह विरल ग्रवसर विसुधि में खो नहीं सकते पखेरू श्रौर हम भी। इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पखेरू ग्रौर हम भी।

ये विचारे तो समभते हैं कि जैसे यह सबेरा हो गया है, प्रकृति की नियमावली में क्या अचानक हेर-फेरा हो गया है;

> ग्रौर जो हम सब समफते हैं कहाँ इस ज्योति का जादू समफते,

मुक्त जिसके बंघनों से हो नहीं सकते पखेरू श्रौर हम भी। इस रुपहरी चौंदनी में सो नहीं सकते पखेरू श्रौर हम भी।

## नौ

ग्राज चंचला की वाहों में उलका दी हैं वाहें मैंने।

डाल प्रलोभन में ग्रपना मन सहल फिसल नीचे को जाना, कुछ हिम्मत का काम समभते पाँव पतन की ग्रोर बढ़ाना;

> भुके वहीं जिस थल भुकने में ऊपर को उठना पड़ता है;

ग्राज चंचला की बाहों में उल का दी हैं वाहें मैंने।

काँटों से जो डरनेवाले मत कलियों से नेह लगाएँ, घाव नहीं हैं जिन हाथों में, उनमें किस दिन फूल सुहाए,

नंगी तलवारों की छाया में सुंदरता विहरण करती,

ग्रौर किसी ने पाई हो पर कभी नहीं पाई है भय ने। ग्राज चंचला की बाहों में उलभा दी हैं वाहें मैंने।

विजली से अनुराग जिसे हो उठकर श्रासमान को नापे, श्राग चले श्रालिंगन करने, तव क्या भाष-धुएँ से कॉपे,

साफ़, उजाले वाले, रक्षित पंथ मरों के कंदर के हैं;

जिनपर खतरे-जान नहीं था, छोड़कभी दीं राहें मैंने। ग्राज चंचला की वाहों में उलभा दी हैं बाहें मैंने।

वूँद पड़ी वर्ण की चूहे ग्रोर छ्छूँदर विल में भागे, देख नहीं पाते वे कुछ भी जड़-पामर प्राणों के ग्रागे;

घन से होड़ लगाने को तंन-मोह छोड़ निर्मम श्रंवर में

वज्य-प्रहार सहन करते हैं वैनतेय के पैने डैने। ग्राज चंचला की वाहों में उलफा दी हैं वाहें मैने।

#### दस

साथ भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि, क्या हमारे प्यार का परिगाम होता!

जव कहा मैंने कि है यह युक्र जो वेला विदा की पास ग्राई, कुछ तग्रज्जुव, कुछ उदासी, कुछ शरारत से भरी तुम मुसकराई, वक़्त के डैने चले, तुम हो वहाँ, मैं हूँ यहाँ, पर देखता हूँ, साथ भो रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि, क्या हमारे प्यार का परिखाम होता?

स्वप्त का वातावरण हर चीज के
चारों तरफ मानव वनाता,
लाख किवता से, कला से पुष्ट करता,
ग्रंत में वह टूट जाता,
सत्य की हर शवल खुलकर ग्राँख के
ग्रंदर निराशा क्षोंकती है,
ग्रीर वह घुलती नहीं है ज्ञान-जल से,
दर्शनों से, मरिटे इंसान घोता।
साथ भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि,
क्या हमारे प्यार का परिणाम होता!

शीर्ष श्रासन से रुधिर की चाल रोको, पर समय की गति न थमती। श्री' खिजाबोरंग-रोगन पर जवानो है न ज्यादा दिन विलमती, सिद्ध यह करते हुए जाते श्रिगनती, द्वार खोलो श्रीर देखों, श्रीर इस दयनीय-मुख के काफ़ले में जो न होता सुबह को, वह शाम होता। साथ भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि, क्या हमारे प्यार का परिखाम होता!

एक दिन है, जब तुम्हारे कुंतलों से
नागिनें लहरा रही हैं,
ग्रौर मेरी तनतनाई बीन से ध्वनिराग की घारा वही है,
ग्रौर तुम जो बोलती हो, बोलता मैं,
गीत उसपर शीश घुनता,
ग्रौर इस संगीत-प्रीति समुद्र-जल में
काल जैसे छिप गया है मार गोता।
साथ भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि,
क्या हमारे प्यार का परिखाम होता!

श्रीर यह तस्वीर कैसी, नागिनें सव केंचुलों का रूप घरतीं, श्री हमें जब घरता है मौन उसको सिर्फ खाँसी भंग करती,

ग्री' घरेलू कर्ण-कटु भगड़े-वखेड़ों को पड़ोसी सुन रहे हैं,

ग्रौर वेटों ने नहीं है खर्च भेजा, ग्रौर हमको मुँह चिड़ाता डीठ पोता। साथ भी रखता तुम्हें तो, राजहंसिनि, क्या हमारे प्यार का परिणाम होता!

#### ग्यारह

चीरे आमों पर बीराए भीर न आए, कंसे समभू मबुऋतु आई।

माना ग्रव ग्राकाश खुला-सा ग्रीर घुला-सा फैला - फैला, नीला - नीला, वर्फ़-जली-सी, पीली-पीली दूव हरी फिर, जिसपर खिलता फूल फबीला,

तरु की निरावरण डालों पर मूँगा, पन्ना ग्रौ' दिखनहटे का भकभोरा,

बौरे ग्रामों पर बौराए भाँर न ग्राए, कैसे समर्भू मधुऋतु ग्राई।

माना, गाना गानेवाली चिड़ियाँ आईं,
सुन पड़ती कोकिल की बोली,
चली गई थी गर्म प्रदेशों में कुछ दिन को
जो, लौटी हंसों की टोली,

सजी-बजी बारात खड़ी है रंग-विरंगी, किंतु न दूल्हे के सिर जब तक

मंजरियों का मौर-मुकुट कोई पहनाए, कैसे समभू मधुऋतु आई। बौरे आमों पर बौराए भौंर न आए, कैसे समभू मधुऋतु आई।

डार-पात सब पीत पुष्पमय जो कर लेता स्ममलतास को कौन छिपाए, सेमल और पलाशों ने सिंदूर-पताके नहीं गगन में क्यों फहराए?

छोड़ नगर की सँकरी गलियाँ, घर-दर, बाहर प्राया, पर फूली सरसों से मीलों लंबे खेत नहीं दिखते पियराए, कैसे समर्फ् मधुऋतु ग्राई। बौरे ग्रामों पर बौराए भीर न ग्राए, कैसे समर्फ् मधुऋतु ग्राई।

प्रातः से संध्या तक पशुवत् मेहनत करके चूर-चूर हो जाने पर भी, एक वार भी तीन सैकड़े पैंसठ दिन में पूरा पेट न खाने पर भी,

मौसम की मदमस्त हवा पी जो हो उठते हैं मतवाले, पागल, उनके फाग-राग ने रातों रक्खा नहीं जगाए, कैसे समभूँ मधुऋतु आई। वौरे आमों पर वौराए भौंर न आए, कैसे समभूँ मधुऋतु आई।

#### वारह

अव दिन बदले, घड़ियाँ बदलीं, साजन आए, सावन आया।

घरती की जलती साँसों ने मेरी साँसों में ताप भरा, सरसी की छाती दरकी तो कर घान गई मुक्तपर गहरा,

> है नियति-प्रकृति की ऋतुग्रों में संबंध कहीं कुछ ग्रनजाना, ग्रव दिन वदले, घड़ियाँ वदलीं, साजन ग्राए, सावन ग्राया।

तूफ़ान उठा जव श्रंत्रर में श्रंतर किसने फ़कफोर दिया, मन के सी वंद कपाटों को क्षण भर के श्रंदर खोल दिया.

> भोंका जब ग्राया मद्युवन में प्रिय का संदेश लिए ग्राया—

ऐसी निकली ही घूप नहीं जो साथ नहीं लाई छाया। अब दिन बदले, घड़ियाँ बदलीं, साजन आए, सावन आया। घन के आँगन से विजली ने जव नयनों से संकेत किया, मेरी वे-होश-हवास पड़ी आशा ने फिर से चेत किया.

> मुरभाती लतिका पर कोई जैसे पानी के छींटे दे, ग्री' फिर जीवन की सांसें ले उसकी म्रियमाएा-जली काया। ग्रव दिन बदले, घड़ियाँ वदलीं। साजन ग्राए, सावन ग्राया।

रोमांच हुग्रा जब ग्रवनी का
रोमांचित मेरे ग्रंग हुए,
जैसे जादू की लकड़ी से
कोई दोनों को संग छुए,
सिचित-सा कंठ पपीहे का
कोयल की बोली भीगी-सी,
रस-डूबा, स्वर में उतराया
यह गीत नया मैंने गाया।
ग्रव दिन बदले, घड़ियाँ बदलीं,
साजन ग्राए, सावन ग्राया।

## तेरह

मैं सुख पर, सुखमा पर रीमा, इसकी मुभको लाज नहीं है जिसने कलियों के अधरों में रस रक्खा पहले शरमाए, जिसने अलियों के पंखों में प्यास भरी वह सिर लटकाए, श्रांख करे वह नीची जिसने योवन का उन्माद उभारा, में सुख पर, सुखमा पर रीभा, इसकी मुक्तको लाज नहीं है।

मन में सावन-भादों वरसे, जीभ करे, पर, पानी-पानी! चलती-फिरती है दुनिया में बहुवा ऐसी वेईमानी,

पूर्वज मेरे, किंतु, हृदय की सच्चाई पर मिटते श्राए;

मधुवन भोगे, मह उपदेशे मेरे वंश रिवाज नहीं है। में मुख पर, मुखमा पर रोक्ता, इसकी मुक्तको लाज नहीं है।

चला सफ़र पर जब तब मैंने
पथ पूछा अपने अनुभव से,
अपनी एक भूल से सीखा
ज्यादा, श्रीरों के सच सी से,

मैं वोला जो मेरी नाड़ी में डोला, जो रग में घूमा, मेरी वाणी आज किताबी नक़्शों की मोहताज नहीं है। मैं सुख पर, सुखमा पर रीक्षा, इसकी मुक्क नो लाज नहीं है।

अधरामृत की उस तह तक मैं पहुँचा विष को भो चख आया, और गया सुख को पिछुआता पीर जहाँ वह वनकर छाया,

मृत्यु गोद में जीवन अपनी अंतिम सीमा पर लेटा था, राग जहाँ पर तीव्र प्रधिकतम है उसमें आवाज नहीं है। में सुख पर, सुखमा पर रीभा, इसकी मुक्को लाज नहीं है।

## चौदह

माना मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्थर पूजा, श्रपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा।

दर्पण से अपनी चापलूसियाँ सुनने की सबको होती है, मुक्तको भी कमजोरी थी, लेकिन तब मेरी कच्ची गदहपचीसी थी, तन कोरा था, मत भोरी थी,

है घन्यवाद सौ वार विधाता का जिसने दुर्वेलता मेरे साथ लगा दी एक और; माना मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्थर पूजा, अपनी पूजां करने से तो मैं बाज रहा।

घरती से लेकर, जिसपर तिनके की चादर, अंबर तक, जिसके मस्तक पर मिर्ण-पाँती है, जो है, सबमें मेरी दयमारी आँखों को, जय करनेवाली कुछ वातें मिल जाती हैं;

खुलकर, छिपकर जो कुछ मेरे मागे पड़ता मेरे मन का कुछ हिस्सा लेकर जाता है,

> इस लाचारी से लुटने और उजड़नेवाली हस्ती पर मुक्तको हर लमहा नाज रहा। माना मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्थर पूजा; अपनी पूजा करने से तो मैं वाज रहा।

न्यह पूजा की भावना प्रवल है मानव में, इसका कोई ग्रावार वनाना पड़ता है, जो मूर्ति ग्रीर की नहीं विठाता है ग्रंवर, उसको खुद प्रवना बुत विठलाना पड़ता है; यह सत्य, कल्वतक के ग्रभाव में रेंड़ सींच मैंने ग्रपने मन का उद्गार निकाला है; लेकिन एकाकी से एकाकी घड़ियों में में मैं कभी नहीं बनकर अपना मोहताज रहा। माना मैंने मिट्टी, कंकड़, पत्यर पूजा, , अपनी पूजा करने से तो मैं वाज रहा।

ग्रव इतने ईटें, कंकड़, पत्यर वैठ चुके, वह दर्पण दूटा, फूटा, चकनाचूर हुग्रा, लेकिन मुक्तको इसका कोई पछताव नहीं जो उसके प्रति संसार सदा ही कूर हुग्रा;

कुछ चीजें खंडित होकर सावित होती हैं; जो चीजें मुक्तको सावित सावित करती हैं,

उनके ही गुरा तो गाता मेरा कंठ रहा, उनकी ही धुन पर बजता मेरा साज रहा। माना मेंने मिट्टी, कंकड़, पत्थर पूजा, ग्रपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा।

#### पनद्रह

दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अर्केले।

लहराया है दिल तो ललका जा मधुवन में, मैदानों में, बहुत बड़े वरदान छिपे हैं तान, तरानों, मुसकानों में;

> घवराया है जी तो मुड़ जा सूने मरु, नीरव घाटी में,

दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले।

किसके सिर का वोभा कम है जो ग्रौरों का वोभ वँटाए, होंठों के सत्तही शब्दों से दो तिनके भी कब हट पाए;

लाख जीभ में एक हृदय की गहराई को छू पाती है;

कटती है हर एक मुतीबत—एक तरह वस—भेले-भेले। दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले।

छुटकारा तुमने पाया है, पूर्छूं तो, क्या कीमत देकर, कर्ज चुका धाए तुम अपना, लेकिन मुफ्को ज्ञात कि लेकर

> दया किसी की, कुपा किसी की, भीख किसी की, दान किसी का;

तुमसे सौ दर्जे अच्छे वे जो अपने वंधन से खेले। देमन का उपहार सभी को, लेचल मन का भार अकेले।

जंजीरों की फनकारों से हैं वीएा के तार लजाते, जीवन के गंभीर स्वरों को केवल भारी हैं सुन पाते,

गान उन्हीं का मान जिन्हें है मानव के दु:ख-दर्द-दहन का, गीत वही वाँटेगा सबको, जो दुनिया की पीर सकेले। देमन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार स्रकेले।

## सोलह

मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया।

वह पट ले ग्राई, वोली, देखो एक तरफ, जीवन-ऊपा की लाल किरण, वहता पानी, उगता तरुवर, खर चोंच दवा उड़ता पंछी, छुता ग्रंवर को घरती का ग्रंचल घानी;

> दूसरी तरफ़ है मृत्यु-मरुस्यल की संध्याः में राख-धुएँ में धँसा हुग्रा कंकाल पड़ा। मैंने जीवन देखा. जीवन का गान किया।

ऊपा की किरएों से कंचन की वृष्टि हुई, वहते पानी में मदिरा की लहरें ग्राई, उगते तरुवर की छाया में प्रेमी लेटे, विहगावलि ने नभ में मुखरित की शहनाई,

> अंवर घरती के ऊपर वन आशीप भूका? मानव ने अपने सुख-दुख में, संघर्षों में;. अपनी मिट्टी की काया पर अभिमान किया। मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया।

मैं कभी, कहीं पर सफ़र खत्म कर देने को तैयार सदा था, इसमें भी थी क्या मुक्किल; चलना ही जिसका काम रहा हो दुनिया में हर एक क़दम के ऊपर है उसकी मंजिल;

> जो कल पर काम उठाता हो वह पछताए, कल अगर नहीं फिर उसकी किस्मत में आता; मैंने कल पर कव आज भला विलदान किया। मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया।

काली, काले केशों में काला कमल सजा, काली सारी पहने चुपके-चुपके ग्राई, मैं उज्ज्वल-मुख, उजले वस्त्रों में बैठा था सुस्ताने को, पथ पर थी उजियाली छाई,

'तुम कौन? मौत? मैं जीने की ही जोग-जुगत में लगा रहा।' बोली, 'मत घवरा, स्वागत का मेरे, तूने सबसे अच्छा सामान किया।' मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया।

#### सत्रह

मैंने ऐसा कुछ किवयों से सुन रक्ला था जब घटनाएँ छाती के ऊपर भार वनें, जब साँस न दिल को लेने दें याजादी से दूटी याजायों के खँडहर, टूटे सपने,

> तव ग्रपने मन की वेचैनी को छंदों में संचित कर कोई गाए ग्रौर सुनाए तो वह मुक्त गगन में उड़ने का-सा सुख पाता।

लेकिन मेरा तो भार बना ज्यों का त्यों है, ज्यों के त्यों बंधन हैं, ज्यों की त्यों बाधाएँ,

मैंने गीतों को रचकर के भी देख लिया।

'वे काहिल हैं जो आसमान के परदे पर अपने मन की तस्वीर बनाया करते हैं, कर्मठ उनके अन्दर जीवन की साँसें भर उनको नभ से घरती पर लाया करते हैं।'

> त्राकाशी गंगा से गन्ना सींचा जाता, श्रंबर का तारा दीपक बनकर जलता है, जिसके उजियारे बैठ हिसाब किया जाता।

उसके जल में अब ख्याल नहीं बहते आते, उसके हग से अब भरती रस की बूंद नहीं,

मैंने सपनों को सच करके भी देख लिया।

यह माना मैंने खुदा नहीं मिल सकता है लंदन की धन-जोवन-गर्वीनी गलियों में, यह माना उसका ख्याल नहीं ग्रा सकता है पेरिस की रसमय रातों की रंगरिलयों में,

> जो शायर को है शानेखुदा उसमें तुमको शैतानी गोरखधधा दिखलाई देता, पर शेख, भुनाना दो उनको जो भोने हैं।

तुमने कुछ ऐता गोलमाल कर रक्खा था,
खुद ग्रपने घर में नहीं खुदा का राज मिला,
मैंने कावे का हज करके भी देख लिया।

रिंदों ने मुक्तसे कहा कि मदिरा पान करो, ग्रम ग़लत इसी से होगा, मैंने मान लिया, मैं प्याले में डूवा, प्याला मुक्तमें डूवा, मित्रों ने मेरे मसूबे को मान दिया।

> वंदों ने मुभसे कहा कि यह कमजोरी है, इसको छोड़ो, अपनी इच्छा का वल देखों, तोलो; मैंने उनका कहना भी कान किया।

मैं वहीं, वहीं पर ग्रम हैं, दुवं लताएँ हैं, मैंने मदिरा को पोकर के भी देख लिया,

मैंने मदिरा को तज करके भी देख लिया।
मैंने कावे का हज करके भी देख लिया।
मैंने सपनों को सच करके भी देख लिया।
मैंने गीतों को रच करके भी देख लिया।

### ऋड्डारह

रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा— द्वार कोई खटखटाएगा!

दिवस का मुभापर नहीं श्रव कर्ज वाक़ी रह गया है, जगत के प्रति भी न कोई फ़र्ज वाक़ी रह गया है,

> जा चुका जाना जहाँ था, ग्रा चुके ग्राना जिन्हें था,

इस उदासी के ग्रॅधेरे में वता, मन, कौन ग्राकर मुसकराएगा? रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा— द्वार कोई खटखटाएगा!

'वह, कि जो अंदर स्वयं ही ध्या सकेगा खोल ताला, वह, भरेगा हास जिसका दूर कोनों में उजाला,

वह, कि जो इस जिन्दगी की चीख ग्रौर पुकार को भी एक रसमय रागिनी का रूप दे दे, एक ऐसा गीत गाएगा।'
रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा—
द्वार कोई खटखटाएगा!

भोन पर मैं घ्यान इतना दे चुका हूँ वोलता-सा जान पड़ता, श्रौ' ग्रँधेरा पुत्तलियाँ दो खोलता-सा,

लाल, इतना घूरता मैं
एकटक उसको रहा हूँ,
पर कहाँ सगीत है वह, ज्योति है वह
जो कि ग्रपने साथ लाएगा ?
रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा—
दार कोई खटखटाएगा !

श्रीर वारंवार मैं विल-हार उसपर जो न आया, श्री' न आने का समय-दिन हो कभी जिसने वताया, श्रीर श्राघी जिंदगी भी कट गई जिसको परखते, किंतु उठ पाता नहीं विश्वास मन से— वह कभी चुपचाप ग्राएगा। रात की हर साँस करती है प्रतीक्षा— द्वार कोई खटखटाएगा।

## उन्नीस

यह जीवन ग्रौ' संसार श्रधूरा इतना है,.
कुछ दे तोड़े कुछ जोड़ नहीं सकता कोई।.

तुम जिस लितका पर फूली हो, क्यों लगता है,
तुम उसपर आज पराई हो ?
मैं ऐसा अपने ताने-वाने के श्रंदर
जैसे कोई वलवाई हो।
तुम टूटोगी तो लितका का दिल ट्टेगा,
मैं निकलूंगा तो चादर चिरवत्ती होगी।
यह जीवन औं संसार श्रघूरा इतना है;
कुछ वे तोड़े कुछ जोड़ नहीं सकता कोई।

पर इष्ट जिसे तुमने माना, मैंने माना, माला उसको पहनानी है, जिसको खोजा, उसकी पूजा कर लेने में हो जाती पूर्ण कहानी है;

> तुमको लितकाका मोह सताता है,सच है, आता है मुक्तको वड़ा रहम इस चादरपर; निर्माल्य देवता का बनने का व्रत लेकर हम दोनों में से तोड़ नहीं सकता कोई।

यह जीवन भ्री' संसार भ्रवूरा इतना है, कुछ वे तोड़े कुछजोड़ नहीं सकता कोई।

हर पूजा कुछ बिलदान सदा माँगा करती, लितका का मोह मिटाना है; हर पूजा कुछ विद्रोह सदा चाहा करती, इस चादर को फट जाना है।

> माला गूँथी, देवता खड़े हैं, पहनाएँ; उनके अघरों परहास, नयन में आँसू हैं। आरती देवता के मुस्कानों की लेकर यह अध्यें दृगों का छोड़ नहीं सकता कोई। यह जीवन औं संसार अधूरा इतना है कुछ ये तोड़े कुछ जोड़ नहीं सकता कोई।

तुमने किसको छोड़ा? सच्चाई तो यह है, कुछ अपनापन ही छूट गया। मैंने किसको तोड़ा? सच्चाई तो यह है, कुछ भीतर-भीतर टूट गया।

> कुछ छोड़ हमें भी जाएँगे, कुछ तोड़ हमें भी जाएँगे, जब बनने को वे सोचेंगे, पर हम-से ही वे छूटेगे, वे टूटेगे; जग-जीवनकी गति मोड़ नहीं सकता कोई। यह जीवन औं संसार अधूरा इतना है, कुछ वे तोड़े कुछ जोड़ नहीं सकता कोई।

## वीस

में अभी ज़िंदा, अभी यह शव-परीक्षा मैं तुम्हें करने न दूंगा।

. देखता हूँ तुम सफ़ोद नक़ाव सिर से पाँव तक डाले हुए हो; क्या कफ़न को ग्रोड़ने से
मर गए तुम लोग ! मतवाले हुए हो ?
नक्तरों की रौ लगी है,
मेज मुर्दों को लेटाने की पड़ी है।
मैं ग्रभी जिंदा, ग्रभी यह
शव-परीक्षा मैं तुम्हें करने न द्रंगा।

श्रांख मेरी श्राज भी मानव-नयन की गूड़तर तह तक उतरती, श्राज भी श्रन्याय पर श्रंगार वनती; श्रश्रुघारा में उमड़ती, जिस जगह इंसान की इंसानियत लाचार उसको कर गई है। तुम नहीं यह देखते तो में तुम्हारी श्रांख पर श्रचरज कहाँगा। मैं श्रभी जिंदा, श्रभी यह शव-परीक्षा मैं तुम्हें करने न दूंगा।

य्राज भी यावाज जो मेरे
कलेजे से, गले से है निकलती,
गूँजती कितने गलों में
व्यौर कितने ही दिलों में है मचलती,
मौन एकाकी पलों का
भंग करती, त्रौ' मिलन में एक मन को
दूसरे पर व्यक्त करती,
चुप न होगी, जबकि मैं भी मूक हूँगा।
मैं ग्रभी जिंदा, ग्रभी यह
शव-परीक्षा, मैं तुम्हें करने न दूंगा।

श्राज भी जो साँस मुभमें चल रही है वह हवा भर ही नहीं है, है इसी की चाल पर इतिहास चलता और संस्कृति चल रही है; ग्रीर क्या इतिहास, क्या संस्कृति, कि जीवन में मनुज विश्वास रक्खे;

> में इसी विश्वास को हर साँस से कहता रहा, कहता रहूँगा। मैं ग्रभी जिंदा, ग्रभी यह शव-परीक्षा मैं तुम्हें करने न दूँगा।

काग़जों की भी नकावें डालकर इंसानियत कोई छिपाते, काग़जों के भी कफ़न को खोढ़ कोई घड़कनें दिल की दबाते; . शव-परीक्षा के लिए तैयार जो हैं शव प्रथम वे बन चुके हैं, किंतु मेरे स्वर निरर्थंक हैं, अगर वे हैं न पर्दों को हटाते, हैं न दिल को खटखटाते, हैं न मुर्दों को हिलाते औ' जगाते। में अभी मुर्दा नहीं हूँ, और तुमको भी अभी मरने न दूँगा। मैं अभी जिन्दा, अभी यह शव-परीक्षा, मैं तुमहें करने न दूँगा।

# बुद्ध और नाचघर

## नया चाँद

उम्राहुम्रा है नया चाँद,
जैसे उग चुका है हजार वार।
मा-जा रही हैं कारें,
साइकिलों की कतारें;
पटिरयों पर दोनों म्रोर
चले जा रहे हैं चूढ़े
ढोते जिंदगी का भार,
जवान, करते हुए प्यार,
बच्चे, करते खिलवार।
उम्राहुम्रा है नया चाँद,
जैसे उग चुका है हजार वार।
मैं ही क्यों इसे देख
एकाएक
गया हूँ रुक,
गया हूँ रुक,

## डेफ़ोडिल

डैफ़ोडिल, डैफ़ोडिल, डैफ़ोडिल— मेरे चारों ग्रोर रहे हैं खिल, मेरे चारों ग्रोर हुंस रहे हैं खिल-खिल; इंग्लैंड में है वसंत—है एप्रिल।
इनका देख के उल्लास,
लुलना को ग्राता है याद,
मुफ्ते ग्रजित ग्रौर ग्रमित का हास,
जो गूंजता है ग्राघ-ग्राघ मील—
मेरा भर ग्राता है दिल—
डंफ़ोडिल, डंफ़ोडिल. डंफ़ोडिल—
जो गूंजता है हजारों मील,
में उसे सुनता हूँ यहाँ,
हंस रहे हैं वे कहाँ—ग्रो, दूर कहाँ!
बच्चों का हास निश्छल, निर्मल, सरल
होता है कितना प्रवल!

सृष्टि का होगा आरंभ, मानव शिजुश्रों का उतरा होगा दल, पृथ्वी पर होगी चहल-पहल। म्राल-वाल जब बहुत से हों साथ, पकड़ के एक दूसरे का हाथ हुँसी की भाषा में करते हैं बात। उस दिन जो गूँजा होगा नाद, घरती कभी भूलेगी उसकी याद ? उसी दिन को सुमिर वह फूल उठती है फिर-फिर, फूला नहीं समाता उसका अजिर। श्रादि मानव का वह उद्गार, नविकार, ग्रफ़सोस हजार, इतनी चिता, शंका, इतने भय, संघर्ष में गया है घँस, कि सुनाई नहीं पड़ेगा दूसरी बार;

त्रफ़सोस हजार ! इतनाभी है क्या कम, उसकी बनी है यादगार, डेफ़ोडिल का कहाँ-कहाँ तक है विस्तार !

हरे-हरे पौघों, हरी-हरी पत्तियों पर सफ़ेद-सफ़ेद, पीले-पीले, रुपहरे, सुनहरे फूल सँवरे हैं, ग्रासमान से जैसे तारे उतरे हैं। श्राता है याद, कश्मीर में डल पर निशात, शालामार तक नाव का सफ़र, इतने फुले ये कमल कि नील भील का जल उनके पत्तों से गया था ढक, पत्ते-पत्ते पर पानी की बुँद ऐसी रही थी भलक, जैसे स्वर्ग से मोती पड़े हों टपक; स्पमा का यह भंडार देख के, भिभक, मैंने अपनी आँखें ली थीं मुँद ! वताने लगा था मल्लाह, बहुत दिनों की है बात, यहाँ श्राया एक सौदागर, लोभी पर भोला. उसे ठगने को किसी का मन डोला, सेठ से बोला,

ये हैं कच्चे मोती—कुछ दिन में जायँगे पक।
लेकर वहुत-सा घन
वेच दिया उसने मोतियों का खेत
यहाँ से वहाँ तक।
सेठ ने महीनों किया इंतजार,
लगाता जब भी मोतियों को हाथ,
जाते वे ढलक।
ग्राखिरकार हार,
भर-भर के ग्राह
वह गया मर;
उस पार वनी है उसकी कब।
संदरता पर हो जाग्रो निसार;
जो उसके साथ करते हैं व्यापार,
उनके हाथ लगती है क्षार।

डैफ़ोडिल का देख के मैदान वहीं है मेरा हाल, हो गया हूँ इसपर निहाल, मिट्टी की यह उमंग, वसुंघरा का यह सिगार आखें पा नहीं रही हैं सँभाल। मेरे शब्दों में कहाँ है इतना उन्मेष, कहाँ है इतना उपान, कहाँ है इतनी लेखी, ताजगी, कहाँ है इतनी जान, कि सूमि से इनकी उठान, कि हवा में इनके लहराव, कि क्षित्त तक इनके फैलाव, कि चतुर्दिक इनके उन्माद का कर सकें वखान । यह तो करने में समर्थ हुए थे वस वर्ड् सवर्थ; कभी पढ़ा था उनका गीत, ग्राज मन में बैठ रहा है ग्रर्थ।

पर में इसे नहीं सक्रा भूल, सदा रक्खूंगा याद, ग्राज स्रोर वर्षों बाद, कि जब ग्रपना घर, परिवार, देस, छोड़ ग्राया था मैं इंग्लैंड. केम्ब्रिज में रक्खे थे पाँव: ग्रजनवी ग्रीर ग्रनजान के समान. ग्रपरिचित था जव हर मार्ग, हर मोड़, श्रपरिचित हर दूकान, मकान, इंसान, किसी से नहीं थी जान-पहचान, तव भी यहाँ ये तीन, जो समभते थे मभ्रे, जिन्हें समभता था मैं, जिनसे होता था मेरे भाव, मेरे उच्छ्वास का ग्रादान-प्रदान-डैफ़ोडिल के फूल, जो देते थे परिचय-भरी मुसकान, प्रभात की चिड़ियाँ, जो गाती थीं कहीं सुना-सा गान, श्रीर कैम' की घारा, जो विलो की भुकी हुई लता को छू-छू बहती थी मन्द-मन्द, क्षीएा-क्षीएा !

१. केम्ब्रिज इस नदी पर बसा है।

## दौल विहंगिनी

मत डरो. श्रो शैल की सुंदर, मुखर, मुखकर विहंगिनि ! मैं पकड़ने को तुम्हें ग्राता नहीं हूँ, जाल फैलाता नहीं है, पींजरे में डाल तुमको साथ ले जाना नहीं में चाहता हूँ, **ग्रोर** करना वंद ऐसे पींजरे में वंद हम जिसमें स्वयं हैं---इँट-पत्यर का बना वह पींजरा जिसको कि हमने नाम घर का दे दिया है; श्रीर वाहर की तरोताजा हवाग्रों, श्रीर बाहर के तरल, निर्मल प्रवाहों, ग्री' खुले ग्राकाश के ग्रविरल इशारों, या कहूँ संक्षेप में तो, प्रकृति के बहु राग-रस-रंगी प्रभावों से ग्रलग हमने किया है। जानता मैं हूँ परों पर जो तुम्हारे खेलती रंगीनियाँ हैं, वे कहाँ से आ रही हैं-गगन की किरणावली से. घरणि की कुसुमावली से, पवन की ग्रलकावली से-भ्रौ' दरोदीवार के जो पींजरे हैं वन्द उसमें ये किए जाते नहीं हैं।

भूल मुभको एक
ग्राई याद
गोवन के प्रथम पागल दिनों की।
एक तुम-सी थी विहंगिनि
मैं जिसे फुसला-फँसाकर
ले गया था पींजरे में—
"जानती तू है नहीं

में जन्मना कवि ? रवि जहाँ जाता नहीं है खेल में जाता वहाँ मैं। कौन-सी ऐसी किरए। है, किस जगह है, जो कि मेरे एक ही संकेत पर सव मान-लज्जा कर निछावर, मुसकरा कर में जहाँ चाहुँ वहाँ पर वह विखर जाती नहीं है ? कौन-सा ऐसा कुसुम है, किस जगह है--भूमि तल पर या कि नंदन वाटिका में---जो कि मेरी कल्पनाश्रों की उँगलियों के परस पर विहँस भर जाता नहीं है ? कौन-सी मधु गंघ है चंपा, चमेली और वेला की लटों में. या कि रंभा-मेनका-सी ग्रप्सराग्रों के

-लहरधर कुंतलों में,
-जो कि मेरी
भावनाम्रों से लिपटकर
मानहों सकती वहाँ पर
ला जहाँ पर
-मैं उसे चाहूँ वसाना ?"

वात मेरी सुन हँसी वह शब्द-जालों में फँसी वह। पींजरे में डाल उसको गीत किरणों के, कुसुम के, श्री' सुरभि के श्रनगिनत मैंने लिखे उसके लिए, पर गंध-रस भीनी हुई रंगीनियाँ उड़ती गईं उसकी निरंतर!

'स्वप्न मेरे, बोलते क्यों तुम नहीं हो ? क्या मुफे घोखा रहे देते बरावर?' श्रीर वे बोले कि 'पागल,

मानवी स्वर-साँस के
ग्राकार जो हम,
पत्र, स्याही, लेखनी का
ले त्रिगुण ग्राघार,
पुस्तक-पींजरों में,
ग्रालमारी के घरों में,
जब कि होते बन्द

रहते ग्रंत में क्या ?—
सिर्फ़
काले हर्फ़,
काले खत-खचीने !
ग्रीर तू लाया जिसे है
वह प्रकृति की कोख से जन्मी,
प्रकृति की गोद में पलती,
प्रकृति के रंग में ढलती रही है।

स्वप्न से प्रृंगार करने के लिए लाया जिसे था, ग्रव उसी के वास्ते एकत्र करता सौ तरह के में प्रसावन ! किंतु उनसे गंघ-रस भीनी हुई रंगीनियाँ कव जौटती हैं ?

स्वप्न की सीमा हुई मालूम;
किव भी
गलितयों से सीखते हैं।
स्वप्न अपने वास्ते हैं,
स्वप्न अपने प्राग्-मन को
गुदगुदाने के लिए हैं,
स्वप्न अपने को अमाने,
भूल जाने के लिए हैं।
पूल कव वे हैं खिलाते?
रिंम कव सोती जगाते?
और कव वे
गंध का घूंघट उठाते?

तोड़ते दीवार कव वे ? खोलते हैं पींजरों का द्वार कव वे ?

मैं पुरानी भूल
दुहराने नहीं फिर जा रहा हूँ।
मत डरो,
श्रो शैल की
सुंदर, मुखर, सुखकर
विहंगिनि!
मैं पकड़ने को तुम्हें श्राता नहीं हूँ।
पींजरे के बीच फुसलाता नहीं हूँ।

जानता हूँ मैं
स्वरों में जो तुम्हारे
रूप लेते राग
वे ग्राते कहाँ से—
वादलों के गर्जनों से,
बात करते तरु-दलों से,
साँस लेते निर्भरों से—
ग्रां दरोदीवार के जो दायरे हैं
वंद उसमें ये किए जाते नहीं हैं।
किंतु मैंने
उस दिवस उन्माद में
ग्रापनी विहंगिनि से कहा था—
''क्या कभी तुने हृदय का देश देखा ?

भाव जब उसमें उमड़ते, घुमड़ते, घिरते, भराभर नयन भरते, तव जलद महसूस करते फ़र्क पानी. सोम रस का। प्यार. सारे बंधनों को तोड़, उर के द्वार सारे खोल. ग्रापा छोड. कातर, विवग, ग्रपित, द्रवित ग्रंतदीह से है बोलता जब, उस समय कांतार ग्रपनी मरमराहट की निरर्थकता समभकर शर्म से है सिर भुकाता। दो हृदय के चीच की ग्रसमयंता बन वासना जब सांस लेती. ग्रीर ग्रांधी-सी उड़ाकर दो तृशों को साथ ले जाती विसुधि-विस्मृति-विजन में, उस समय निर्फर समभता है कि क्या है ज़िदगी, क्या साँस गिनना।"

श्रौर ऐसे भाव, ऐसे प्यार, ऐसी वासना का स्वप्न ज्वालामय दिखाकर मैं उसे लाया वनाकर वंदिनी कुछ ईंट ग्रों कुछ तीलियों की।

किंतु उसके ग्रागमन के
साथ ही ऐसा लगा,
कुछ हट गया,
कुछ दव गया,
कुछ थम गया,
जैसे कि सहसा
ग्राग मन की वुभ गई हो।
पर बुभी भी ग्राग में
कुछ ताप रहता,
राख में भी फूँकने से
कुछ घुगाँ तो है निकलता।

भाव बंदी हो गया, वह तो नदी है। ·वाढ़ में उसके बहा जो द्रवता है। (या कि पाता पार, पर इसका उठाए कीन खतरा।) किंतु भरता गागरी जो वह नहाता या बुभाता प्यास अपनी। प्यार बंदी हो गया; वह तो अनल है। जो पड़ा उसकी लपट में राख होता। (या कि कुंदन बन चमकता, पर उठाए कौन खतरा।) जो अँगीठी में जुगा लेंता उसे, व्यंजन बनाता. तापता,

घर गर्मे रखता। वासना वंदी हुई, वस काम उसका रह गया भरती-पिचकती चाम की जड़ घौंकनी का।

वंदिनी की प्रीति वंदी हो गई, सव रीति वंदी हो गई, सव गीत वंदी हो गए, वे वन गए केवल नक़ल. केवल प्रतिध्वनि. उन स्वरों के. जो कि उठते सव घरों से, बोलते सब लोग जिनमें. डोलते सब लोग जिनपर. इवते सव लोग जिनके वीच श्री' जिनसे उभरने का नहीं हैं नाम लेते ! मत डरो. श्रो शैल की सुंदर, मुखर, सुखकर विहंगिनि, मैं पकड़ने को तुम्हें ग्राता नहीं है। मैं पुरानी भूल दहराने नहीं फिर जा रहा; स्वच्छंदिनी, तुम गगन की किरणावली से. घरिए। की कुसुमावली से, पवन की अलकावली से रंग खींचो। बादलों के गर्जनों से,

वात करते तरु-दलों से,
साँस लेते निर्भंरों से
राग सीखो ।
ग्रौर किव के
शब्द-जालों,
सब्ज वागों से
कभी घोखा न खाग्रो ।
नीड़ विजली की लताग्रों पर बनाग्रो ।
इंद्रधनु के गीत गाग्रो ।

## पपीहा ऋौर चील-कौए

में पपीहे की विवासा, खोज, ग्राशा ग्रौं' विकट विश्वास पर पलती प्रतीक्षा ग्रीर उसपर व्यंग्य-सा करती निराशा ग्रीर उसकी चील-कीए से चले जीवन-मरण संघर्ष की लंबी कहानी कह रहा हैं, किंतु उससे क्यों तुम्हारा दिल घड़कता, किंतु उससे क्यों तुम्हें रोमांच होता, किंतु उससे क्यों तुम्हें लगता कि कोई खोलकर पनने तुम्हारी डायरी के पढ़ रहा है?

में वताता है, पपीहा है वड़ा ग्रद्भुत विहंगम। यह कहीं घूमे, गगन, गिरि, घाटियों में, घन तराई में, खुले मैदान, खेतों में, हरे-सूखे, समुंदर तीर, नदियों के कछारे. निर्भरों के तट, सरोवर के किनारे. वाग, वंजर, वस्तियों पर, उच्च प्रासादों कि नीचे छप्परों परः यह कहीं घूमे, उड़े, चारा चुगे, नारा लगाए पी-कहाँ का, पर वनाता घोंसला अपना सदा यह, भावनाश्रों के जुटा खर-पात, केवल मानवों की छातियों में।

में घरिए की घूलि से निर्मित, घरिण की घूलि में लिपटा, सना, पागल बना-सा, प्यास अपनी शांत करने के लिए क्यों छानता आकाश रहता ? (मूमि की करता अवज्ञा तोन-चौथाई सलिल से जो ढकी है।) हाथ क्या आता? हैसी अपनी कराता। क्यों परिधि अपनी नहीं पहचान पाता?

साफ़ है, पापी पपीहे ने लगाया घोंसला मेरे हृदय में ।

बहुत समभाया उसे मैंने. न पी की बोल बोली, किंतु दीवाना न मानाः एक दिन मैंने मरोड़े पंख उसके, तोड़ दी गर्दन, वहुत वह फड़फड़ाया, वच न पाया। किंतु, मरते वक्त इतना कह गया: किसने मुक्ते मारा, मरा भी मैं कहाँ, में तो तुम्हारे प्रांग की ही हूँ प्रतिध्वनि, वह जहाँ मुखरित हुआ, में फिर जिया।

ज्ञूत्य कोई भी जगह रहने नहीं पाती बहुत दिन इस जगत में। जिस जगह पर था पपीहेका बसेरा, ग्रव वहाँ पर चील-कौए ने लिया है डाल डेरा। संकुचित उनकी निगाहें सिर्फ़ नीचे को लगी रहतीं निरंतर। कुछ नहीं वे माँगते या जाँचते ऐसा कि जो उनके परों से नप न पाए, तुल न पाए, ढक न जाए। श्रीर, मँडलाते वना छोटो परिधि ऐसी कि उसके वीच सीमित, संकुचित, संपुटित मेरा प्राग घुटता जा रहा है। और, मुभको देखते वे इस तरह, जैसे कि मैं आहार उनका छोड़कर कुछ भी नहीं हूँ। ग्रीर मुफ्तमें

अव नहीं ताक़त कि उनकी गर्दनों को तोड़ दूँ मैं, याकि उनके पर मरोड़ै। पर लिए अरमान हूँ मैं: फिर पपीहा लौट ग्राए, फिर ग्रसंभव प्यास प्राणों में जगाए. फिर ग्रखंड-ग्रनंत नभ के बीच ले जाकर भ्रमाए. फिर प्रतीक्षा. फिर ग्रमर विश्वास के वह गीत गाए, पी-कहाँ की रट लगाए; काल से संग्राम, जग के हास, जीवन की निराशा के लिए तैयार फिर होना सिखाए।

पालना उर में
पपीहे का कठिन है,
चील-कीए का, कठिनतर,
पर कठिनतम
रक्त, मज्जा,
मांस ग्रपना
चील-कीए को खिलाना,
साथ पानी
स्वप्न स्वाती का
पपीहे को पिलाना।
ग्रीर, ग्रपने को

विभाजित इस तरह करना कि दोनों ग्रंग रहकर संग भी विलकुल ग्रलग, विपरीत विलकुल, शत्रु ग्रापस में वने हों।

तुम ग्रगर इंसान हो तो इस विभाजन, इस लड़ाई से ग्रपरिचित हो नहीं तुम । घृष्टता हो माफ़, मैंने जो तुम्हारी, या कि ग्रपनी डायरी से पंक्तियाँ कुछ ग्राज उद्धृत की यहाँ पर ।

### चोटी की बरफ़

स्फटिक-निर्मल श्रीर दर्पण-स्वच्छ, हे हिम-खंड, शीतल श्री' समुज्ज्वल, तुम चमकते इस तरह हो, चाँदनी जैसे जमी है या गला चाँदी तुम्हारे रूप में ढाली गई है।

स्फटिक-निर्मल श्रोर दर्पण-स्वच्छ, हे हिम-खंड, शीतल ग्री' समुज्ज्वल, जब तलक गल-पिघल, नीचे को ढलककर तुम न मिट्टी से मिलोगे, तव तलक तुम तृण हरित बन, व्यक्त घरती का नहीं रोमांच हरगिज कर सकोगे, ग्री' न उसके हास वन रंगीन कलियों ग्रीर फूलों में खिलोगे, ग्री' न उसकी वेदना के अश्रु बनकर प्रात पलकों में पखुरियों के पलोगे।

जड़ सुयश,
निर्जीव कीर्ति कलाप
ग्री' मुर्दा विशेषण का
तुम्हें ग्रभिमान,
तो ग्रादर्श तुम मेरे नहीं हो।

पंकमय,
सकलंक में,
मिट्टी लिए मैं ग्रंक में—
मिट्टी लिए मैं ग्रंक में—
मिट्टी,
कि जो गाती,
कि जो रोती,
कि जो है जागती-सोती,
कि जो है पाप में बँसती,
कि जो है पाप को घोती,
कि जो एल-पल बदलती है,
कि जिसमें जिंदगी की गत मचलती है।

तुम्हें लेकिन गुमान-ली समय ने साँस पहली जिस दिवस से तुम चमकते ग्रा रहे हो स्फटिक-दर्पेगा के समान। मुद्ध, तुमने कव दिया है इम्तहान ? जो विघाता ने दिया था फेंक गुरा वह एक हाथों दाव, छाती से सटाए तुम सदा से हो चले आए, तुम्हारा वस यही ग्राख्यान! उसका क्या किया उपयोग तुमने ? भोग तुमने ? प्रश्न पूछा जायगा, सोचा जवाव ? उतर ग्राग्रो श्रीर मिट्टी में सनी, जिंदा बनो. यह कोढ़ छोड़ो, रंग लाम्रो, खिलखिलाग्रो, महमहाग्रो। तोड़ते हैं प्रेयसी-प्रियतम तुम्हें ? सौभाग्य समभो, हाथ आग्रो, साथ जाग्रो।

#### युग का जुआ

युग के युवा,
मत देख दाएँ,
ग्रीर वाएँ, ग्रीर पीछे,
भाँक मत वगलें,
न ग्रपनी ग्रांख कर नीचे;
प्रगर कुछ देखना है,
देख ग्रपने वे
वृषभ कंघे
जिन्हें देता निमंत्रण
सामने तेरे पड़ा
युग का जुग्रा,
ग्रुग के युवा!

तुभको ग्रगर कुछ देखना है,
देख दुर्गम ग्रौर गहरी
घाटियाँ
जिनमें करोड़ों संकटों के
बीच में फँसता, निकलता
यह शकट
बढ़ता हुग्रा
पहुँचा यहाँ है।

दोपहर की घूप में

खुछ चमचमाता-सा

दिखाई दे रहा है

घाटियों में।

यह नहीं जल;

यह नहीं हिम-संड शीतल,

यह नहीं है संगमरमर, यह न चाँदी, यह न सोना, यह न कोई वेशक़ीमत घातु निर्मल।

देख इनकी ग्रोर, माथे को भुका, ये कीति-उज्ज्वल पूज्य तेरे पूर्वजों की ग्रस्थियाँ हैं। ग्राज भी उनके पराक्रमपूर्ण कंघों का महाभारत लिखा युग के जुए पर। ग्राज भी ये ग्रस्थियाँ मुदा नहीं हैं; वोलती हैं: "जो शकट हम घाटियों से ठेलकर लाए यहाँ तक, ग्रव हमारे वंशजों की ग्रान उसको खींच ऊपर को चढ़ाएँ चोटियों तक।"

गूँजती तेरी शिराश्रों में गिरा गंभीर यदि यह, प्रतिध्वनित होता श्रगर है नाद नर इन श्रस्थियों का श्राज तेरी हिड्डयों में, तो न डर, युग के युवा,
मत देख दाएँ
ग्रोर वाएँ ग्रीर पीछे,
भांक मत वसलें,
न ग्रपनी ग्रांख कर नीचे;
ग्रगर कुछ देखना है
देख ग्रपने वे
वृषम कंघे
जिन्हें देता चुनौती
सामने तेरे पड़ा
युग का जुगा।
इसको तमककर तक,
हुमककर ले उठा,
युग के युवा!

लेकिन ठहर,
यह बहुत लंबा,
बहुत मेहनत ग्री' मशन्कत
माँगनेवाला सफ़र है।
तै तुभे करना ग्रगर है
तो तुभे
होगा लगाना
जोर एड़ी ग्रीर चोटी का बराबर,
ग्री' वढ़ाना
कदम, दम से साध सीना,
ग्रीर करना एक
लोहू से पसीना।
मौन भी रहना पड़ेगा;
बोलने से
प्राण का वल

क्षीग होता;

शव्द केवल भाग वन

घुटता रहेगा, वंद मुख में।

फूलती साँसें

कहाँ पहचानती हैं

फूल-कलियों की सुरिभ को

लक्ष्य के ऊपर

जड़ी ग्राँखें

भला, कव देख पातीं

साज घरती का,

सजीलापन गगन का।

वत्स, ग्रा तेरे गले में एक घंटी वाँघ दूँ में, जो परिश्रम के मधुरतम कंठ का संगीत वनकर प्राण-मन पुलकित करे तेरा निरंतर, ग्रौर जिसकी क्लांत ग्री' एकांत ध्वनि तेरे कठिन संघर्ष की वनकर कहानी गूँजती जाए पहाड़ी छातियों में। ग्रलविदा, युग के युवा, ग्रपने गले में डाल तू युग का जुआ;

इसको समभ जयमाल तू; कवि की दुग्रा!

## नीम के दो पेड़

"तुम न समभोगे, शहर से भ्रा रहे हो, हम गँवारों को गँवारी वात। शहर, जिसमें हैं मदरसे ग्रौर कालिज ज्ञान-मद से भूमते उस्ताद जिनमें नित नई से नई, मोटी पुस्तकें पढ़ते, पढ़ाते, भ्रीर लड़के घोखते, रटते उन्हें नित; ज्ञान ऐसा रत्न ही है, जो बिना मेहनत, मशक़ृत मिल नहीं सकता किसीको। फिर वहाँ विज्ञान-बिजली का उजाला जो कि हरता बुद्धि पर छाया ग्रंघेरा, रात को भी दिन बनाता। इस तरह का ज्ञान ग्रौ' विज्ञान पिच्छम की सुनहरी सभ्यता का क़ीमती वरदान है जो ग्रा तुम्हारे बड़े शहरों में इकट्ठा हो गया है। और तुम कहते कि यह दुर्भाग्य है जो गाँव में पहुँचा नहीं है; ग्रीर हम ग्रपने गॅवरपन में समभते, खैरियत है, गॉव इनसे वच गए हैं।

सहज में जो ज्ञान मिल जाए
हमारा घन वही है,
सहज में विश्वास जिसपर टिक रहे
पूँजी हमारी;
वुद्धि की ग्रांखें हमारी वंद रहतीं;
पर हृदय का नेत्र जब-तक खोलते हम,—
ग्रीर इनके वल युगों से
हम चले श्राए, युगों तक
हम चलें जाते रहेंगे।
श्रीर यह भी है सहज विश्वास,
सहजज्ञान,
सहजानभूति,
कारण पूछना मत।

इस तरह से है यहाँ विख्यात मैंने यह लड़कपन में सुना था, श्रीर मेरे वाप को भी यह लड़कपन में वताया गया था. वावा लड़कपन में वड़ों से सुन चुके थे, श्रीर श्रपने पुत्र को मैंने वताया है कि तुलसीदास आए थे यहाँ पर, तीर्थ-यात्रा के लिए निकले हुए थे, पाँव नंगे. वृद्ध थे वे कित् पैदल जा रहे थे, हो गई थी रात, ठहरे थे कुएँ पर, एक साधू की यहाँ पर फोपड़ी थी, फलाहारी थे, घरा पर लेटते थे, और वस्ती में कभी जाते नहीं थे, रात से ज्यादा कहीं एकते नहीं थे;

उस समय वे राम का वनवास लिखने में लगे थे।

रात बीते

चठे बाह्य मुहूर्त में, मैं
नित्यिकिया की,
चीर दांतन जीभ छीली,
और उसके टूक दो खोंसे घरिए में;
और कुछ दिन बाद उनसे
नीम के दो पेड़ निकले,
साथ-साथ बड़े हुए,
नभ में उठे औ'

उस समय से
ग्राज के दिन तक खड़े हैं।"

में लड़कपन में पिता के साथ उस थल पर गया था। यह कथन सुनकर पिता ने उस जगहको सिर नवाया श्रीर कुछ संदेह से, कुछ व्यंग से में मुसकराया।

वालपन में
था अचेत, विमूढ़ इतना
गूढ़ता मैं उस कथा की
कुछ न समभा।
किंतु अब जब
अध्ययन, अनुभव तथा संस्कार से मैं
हूँ नहीं अनभिज्ञ
तुलसो की कला से,

शक्ति से, संजीवनी से, उस कथा को याद करके सोचता है: हाथ जिसका छू क़लम ने वह वहाई घार जिसने जांत कर दी कोटिकों के दग्ध कंठों की पिपासा, सींच दी खेती युगों की मुर्भूराई, भ्री' जिला दी एक मुद्दी जाति पूरी; जीभ उसकी छ ग्रगर दो दाँतनों से नीम के दो पेड़ निकले तो वड़ा ग्रचरजहुत्रा क्या। भ्रीर यह विश्वास भारत के सहज भोले जनों का भव्य तुलसी के कलम की दिव्य महिमा व्यक्त करने का कवित्व-भरा तरीका।

में कभी दो पुत्र अपने साय ले उस पुण्य थल को देखना फिर चाहता हूँ। क्योंकि प्रायश्चित्त न मेरा पूर्ण होगा उस जगह वे सिर नवाए। और संभव है कि मेरे पुत्र दोनों व्यंग से, संदेह से कुछ मुसकराएँ।

# जीवन के पहिए के नीचे, जीवन के पहिए के ऊपर

में वहुत गाता हूँ,
बहुत लिखता हूँ
कि मेरे अंदर
जो मौन है,
बंद है, बंदी है,
जो सबके लिए
और मेरे लिए भी
श्रज्ञात है, रहस्यपूर्ण है,
वह मुखरित हो, खुले,
स्वच्छंद हो, छंद हो,
गाए और बताए
कि वह क्या है, कौन है
जो मेरे अंदर मौन है।

मेरे दिल पर, दिमाग पर, साँस पर एक भार है— एक पहाड़ है। मैं लिखता हूँ तो समफो, मैं अपने कलम की निव से, नोक से उसे छेदता हूँ, भेदता हूँ, कुरेदता हूँ, उसपर प्रहार करता हूँ कि वह भार घटे, कि वह पहाड़ हटे, कि पाप कटे कि मैं आजादी से साँस लूँ, आजादी से विचार करूँ, आजादी से प्यार करूँ।

उघर
पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है,
इघर
उँगली है, लेखनी है, निव है,
लेकिन इनके पीछे—
क्या तुम्हें इसका नहीं ध्यान है ?
हाथ है,
इंसान है,

विहटा-दुर्घटना उसने आँखों से देखी थी। मैंने पूछा, कौन सवसे ग्रधिक मामिक दृश्य तुमने देखा था ? याद कर वह काँप उठा, ऋाँखें फाड. सांस खोंच. वोला वह, एक ग्रादमी का पेट रेल के पहिए से दवा था, पर वह चक्के को सड़सी-जैसे पंजों से कसकर, पकड्कर, जकड्कर दाँत से काट रहा था,

सारी ताक़त समेट ! दाँत जैसे सख्त हुए लोहे के चने चवा । क्षण भर में हो हताश गिरा दम तोड़कर, लेकिन उस लोहे के पहिए पर कुछ लकीर, कुछ निशान छोड़कर!

श्रीर जो मैं वहुत गा चुका हूँ, कभी श्रपने श्रंदर भी पैठता हूँ कि देखूँ मेरे श्रंदर जो मीन है, वंद है, वह कुछ मुखरित हुश्रा, खुला, तो एक श्राजन्म वंदी जो श्रगणित जंजीरों से बद्ध है, केवल कुछ को हिलाता है, घोमे-घोमे भनकाता है, व्यंग्य से मुसकाता है, मानो यह वताता है कि इतना ही मैं स्वच्छंद हूँ, कि इतना ही सुम्हारा छंद है!

श्रीर जो मैं बहुत लिख चुका हूँ, न श्राजादी से प्यार कर सकता हूँ, न विचार कर सकता हूँ, न साँस ले सकता हूँ, न मेरा पाप कटा है, न मुभपर से पहाड़ हटा है, न भार घटा है, ग्रीर जो मैंने ग्रपने क़लम की नोक से छेदा है, भेदा है, कुरेदा है, उससे में पत्थर पर, चट्टान पर सिर्फ़ कुछ लकीर लगा सका हूँ, कुछ सुराख वना सका हूँ।

लेकिन जब तक मेरा दम नहीं दूटता, में हताश नहीं होता, मुभसे मेरा कलम नहीं छूटता, मेरा सरगम नहीं छूटता।

सृष्टि की दुर्घटना है
श्रीर मेरे पेट पर
जीवन का पहिया है,
लेकिन जो मुफमें था
देव वल,
दानव वल,
मानव वल,
श्रादम वल,
पशु वल—
सबको समेटकर
मैंने उसे पकड़ा है,
पंजों में जकड़ा है।

जब वह मुफ्तसे छूट जाय, मेरा दम टूट जाय, पहिए पर देखना, होगा मेरा निशान, मेरे वज्जदंतों से लिखा स्वाभिमान-गान!

## बुद्ध श्रौर नाचघर

"युद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि।"

वृद्ध भगवान, जहाँ था घन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था, पल-पल पर सुख, जहाँ था पग-पग पर शृंगार, जहाँ रूप, रस, यौवन की थी सदा वहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर पल, बढ़, पाकर विकास, कहाँ से तुममें जाग उठा श्रपने चारों श्रोर के संसार पर संदेह, ग्रविश्वास ? श्रीर श्रचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक-घटका दक्कन, पाया उसे विष-रस भरा। दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वह तो थी सड़ी-गली लाश। तुम रहे श्रवाक्, हुए हैरान, क्यों अपने को घोखे में रक्खे है इंसान,

क्यों वह पी रहा है विप के घूंट, जो निकलता है फूट-फूट ? क्या यही है सुख-साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज ?

निकल गए तुम दूर देश,
वनों-पर्वतों की ग्रोर,
खोजने उस रोग का कारण,
उस रोग का निदान।
वड़े-वड़े पंडितों को तुमने लिया थाह,
मोटे-मोटे ग्रंथों को लिया श्रवगाह,
सुखाया जंगलों में तन,
साधा साधना से मन,
सफल हुग्रा श्रम,
सफल हुग्रा तप,
ग्राया प्रकाश का स्रण,
पाया तुमने ज्ञान शुद्ध,
हो गए प्रबुद्ध।

देने लगे जगह-जगह उपदेश, जगह-जगह व्याख्यान, देखकर तुम्हारा दिव्य वेश, धेरने लगे तुम्हें लोग, सुनने को नई वात हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहनेवाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान।

जीवन है एक चुभा हुम्रां तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर। सच्चाई है—सिद्ध करने की जरूरत है ?— पीर, पीर, पीर। तीर को दो पहले निकाल, किसने किया शर का संघान ?— क्यों किया शर का संघान ? किस क़िस्म का है वाएा ? ये हैं वाद के सवाल। तीर को दो पहले निकाल।

जगत है चलायमान,
वहती नदी के समान,
पार कर जाग्रो इसे तैरकर,
इसपर बना नहीं सकते घर।
जो कुछ है हमारे भीतर-वाहर,
दीखता-सा दुखकर-सुखकर,
वह है हमारे कर्मो का फल।
कर्म है ग्रटल।
चलो मेरे मार्ग परग्रगर,
उससे ग्रलग रहना भी नहीं कठिन,
उसे वश में करना है सेरल।

श्रंत में, सवका है यह सार— जीवन दुख ही दुख का है विस्तार, दुख का इच्छा है श्राधार, श्रगर इच्छा को लो जीत, पा सकते हो दुखों से निस्तार, पा सकते हो निर्वाण पुनीत।

ध्वनित-प्रतिघ्वनित तुम्हारी वाणी से हुई ग्राघी जमीन— भारत, ब्रह्मा, लंका, स्याम,
तिब्बत, मंगोलिया, जापान, चीन----उठ पड़े मठ, पैगोडा, विहार,
जिनमें भिक्षुणी, भिक्षुश्रों की कताय
मुँडाकर सिर, पीला चीवरधाय
करने लगी प्रवेश
करती इस मंत्र का उच्चार:
"वुद्धं सरणं गच्छामि,
घम्मं सरणं गच्छामि,
संघं सरणं गच्छामि।"
कुछ दिन चलता है तेज
हर नया प्रवाह,
मन्ष्य उठा चौंक, हो गया श्रागाह।

वाह री मानवता,
तू भी करती है कमाल,
आया करें पीर, पैगंवर, आचायं,
महंत; महातमा हजार,
लाया करें अहदनामे इलहाम,
छाँटा करें अहल, वघारा करें जान,
दिया करें अवचन, वाज,
तू एक कान से सुनती,
दूसरे से देती निकाल,
चलती है अपनी समय-सिद्ध चाल।
जहाँ हैं तेरी वस्तियाँ, तेरे वाजार,
तेरे लेन-देन, तेरे कमाई-खर्च के स्थान.

वहाँ कहाँ हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद, ईसा के कोई निशान।

इनकी भी ग्रच्छी चलाई वात. इनकी क्या विसात. इनमें से कोई अवतार, कोई स्वर्ग का पूत, कोई स्वर्ग का दूत, ईश्वर को भी इसने नहीं रखने दिया हाथ। इसने समभ लिया था पहले ही खुदा सावित होंगे खतरनाक, ग्रल्लाह, ववालेजान, फ़जीहत, ग्रगर वे रहेंगे मौजूद हर जगह, हर वक्त। भूठ-फ़रेव, छल-कपट, चोरी, जारी, दग्नाबाजी, छीना-छोरी, सीनाजोरी कहाँ फिर लेंगी पनाह; गरज, कि वंद हो जायगा दुनिया का सब काम। सोचो, कि ग्रगर ग्रपनी प्रेयसी से करते हो तुम प्रेमालाप ग्रौर पहुँच जायँ तुम्हारे ग्रव्वाजान, तब क्या होगा तुम्हारा हाल। त्वीयत पड़ जाएगी ढीली, नशा सव हो जाएगा क़ाफ़र, एक दूसरे से हटकर दूर देखोगे न एक दूसरे का मुँह ? मानवता का बुरा होता हाल -म्रगर ईश्वर डटा रहता सव जगह, सब काल। इसने वनवाकर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खुदा को कर दिया है वंद: ये हैं खुदा के जेल, जिन्हें यह-देखो तो इसका व्याग्य-कहती है श्रद्धा-पूजा के स्थान। कहती है उनसे,

"त्राप यहीं करें ग्राराम, दुनिया जपती है ग्रापका नाम, मैं मिल जाऊंगी सुवह-शाम, दिन-रात बहुत रहता है काम।" ग्रल्ला पर लगा है ताला, बंदे करें मनमानी, रंगरेल। चाह री दुनिया, तूने खुदा का बनाया है खूब मजाक, खूब खेल।

जहाँ खुदा की नहीं गली दाल, वहाँ बुद्ध की क्या चलती चाल, वे थे मूर्ति के खिलाफ़, इसने उन्हीं की वनाई मूर्ति, वे थे पूजा के विरुद्ध, इसने उन्हीं को दिया पूज, उन्हें ईश्वर में था ग्रविश्वास, इसने उन्हीं को कह दिया भगवान, वे ग्राए ये फैलाने को वैराग्य. मिटाने को सिगार-पटार. इसने उन्हीं को बना दिया शृंगार। वनाया उनका सुंदर ग्राकार; उनका वेलमुंड था शीश, इसने लगाए वाल घुंघरदार; ग्रीर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, ताँवा, पीतल, चाँदी, सोना, मुंगा, नीलम, पन्ना, हाथी दाँत--सवके ग्रंदर उन्हें डाल, तराश, खराद, निकाल वना दिया उन्हें वाजार में विकने का सामान। पेकिंग से शिकागो तक

कोई नहीं क्यूरियो की दूकान जहाँ, भले ही और न हो कुछ, बुद्ध की मूर्ति न मिले जो माँगो।

बुद्ध भगवान,
श्रमीरों के ड्राइंगरूम,
रईसों के मकान
तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान।
पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से श्रनभिज्ञ,
तुम्हारे विचारों से श्रनजान,
सपने में भी उन्हें इसका नहीं श्राता ध्यान।
शेर की खाल, हिरन की सींग,
कला-कारीगरी के नमूनों के साथ
तुम भी हो श्रासीन,
लोगों की सौंदर्य-प्रियता को
देते हुए तसकीन,
इसीलिए तुमने एक की थी
श्रासमान-जमीन?

स्रोर स्राज
देला है मैंने,
एक स्रोर है तुम्हारी प्रतिमा
दूसरी स्रोर है डांसिंग हाल,
हे पशुस्रों पर दया के प्रचारक,
स्राहिंसा के अवतार,
परम विरक्त,
संयम साकार,
मची है तुम्हारे सामने रूप-यौवन की ठेल-पेल,
इच्छा और वासना खुलकर रही हैं बेल,
गाय-सुग्रर के गोश्त का उड़ रहा है कवाब

गिलास पर गिलास पी जा रही है शराव,--पिया जा रहा है पाइप, सिगरेट, सिगार, घ्यांधार. लोग हो रहे हैं नशे में लाल। युवकों ने युवतियों को खींच लिया है वाहों में भींच, छाती और सीने ग्रा गए हैं पास, होठों-ग्रघरों के वीच शुरू हो गई है वात, श्रूक हो गया है नाच, ग्रार्केस्ट्रा के साज-ट्रंपेट, क्लैरिनेट, कारनेट-पर साथ वज उठा है जाज, निकलती है आवाज: "मद्यं शरणं गच्छामि. मांसं शरणं गच्छामि,

डांसं शरणं गच्छामि।"

- श्रमिनव सोपान 3.5.5

# त्रिमंगिमा

#### पगला मल्लाह

(उत्तरप्रदेश की एक लोकघुन पर भ्राधारित)

डोंगा डोले, नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले।

श्राया डोला, उड़न खटोला, एक परी परदे से 'निकली पहने पंचरँग चीर। डोंगा डोले, नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले।

ग्राँखें टक-टक,
छाती घक-घक,
कभी ग्रचानक ही मिल जाता दिल का दामनगीर।
डोंगा डोले,
नित गंग-जमुन के तीर,
डोंगा डोले।

नाव विराजी, केवट राजी, डॉड छुई भर, वस आ पहुँची संगम पर की भीड़ ।' डोंगा डोले, नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले ।

मन मुसकाई, उतर नहाई, 'ग्रागे पाँव न देना, रानी, पानी ग्रगम-गभीर'। डोंगा डोले, नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले।

वात न मानी, होनी जानी, वहुत थहाई, हाथ न म्राई जादू की तस्वीर। डोंगा डोले, नित गंग-जमुन के तीर, डोंगा डोले।

इस तट, उस तट,
पनघट, मरघट,
वानी ग्रटपट;
हाय, किसीने कभी न जानी माँभी-मन की पीर।
डोंगा डोले,
नित गंग-जमुन के तीर,
डोंगा डोले। डोंगा डोले। डोंगा डोले।

गीत प्रयाग में गंगा-जमुना के संगम को ध्यान में रखकर लिखा है। वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को गंगा या जमुना के तट से एक-डेढ़ मील नाव से जाना होता है।

<sup>.</sup> श्रभिनव सोपान

# गंगा की लहर

(सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकघुन पर आघारित)

गंगा की लहर ग्रमर है, गंगा की ।

घत्य भगीरय के तप का पथ । गगन कॅपा थरथर है। गंगा की, गंगा की लहर अमर है।

नभ से उतरी पावन पुतरी, हढ़ शिव-जूट-जकड़ है। गंगा की, गंगा की लहर भ्रमर है।

बाँघ न शंकर
ग्रपने सिर पर,
यह घरती का वर है।
गंगा की,
गंगा की लहर ग्रमर है।

जह्नु न हठ कर ग्रपने मुख धर, नृषित जगत-ग्रंतर है। गंगा की, एक घार जल देगा क्या फल ? भूतल सब ऊसर है। गंगा की, गंगा की लहरश्रमर है।

लक्ष घार हो भू पर विचरो, जग में वहुत जहर है। गंगा की, गंगा की लहर ग्रमृत है, गंगा की लहर ग्रमर है, गंगा की।

#### सोन मछरी

संत्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमवाप्य च-महाभारत १।६३।६६।

(स्त्री-पुरुषों के दो दल वनाकर सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लीकधुन पर श्राधारित जिसे डिंडिया कहते हैं।)

स्त्री

जाम्रो, लाम्रो, पिया, निदया से सोन मछरी। पिया, सोन मछरी, पिया, सोन मछरी। जाम्रो, लाम्रो, पिया, निदया से सोन मछरी।

उसकी हैं नीलम की आँखें, हीरे-पन्ने की हैं पाँखें, वह मुख से उगलती है मोती की लरी। पिया, मोती की लरी; पिया, मोती की लरी। जाओ, लाओ, पिया, निदया से सोन मछरी। पूरुष

सीता ने सुबरन मृग माँगा, उनका सुख लेकर वह भागा, वस रह गई नयनों में ग्राँसू की लरी। रानी, ग्राँसू की लरी; रानी, ग्राँसू की लरी। रानी, मत माँगो नदिया की सोन मछरी।

स्त्री

जाम्रो, लाम्रो, पिया, निदया से सोन मछरी। पिया, सोन मछरी; पिया, सोन मछरी। जाम्रो, लाम्रो, पिया, निदया से सोन मछरी।

पिया डोंगी ले सिघारे,
मैं खड़ी रही किनारे,
पिया लौटे लेके बगल में सोने की परी।
पिया, सोने की परी नहीं सोन मछरी।
पिया, सोन मछरी नहीं सोने की परी।

पुरुष

मैंने बंसी जल में डाली, देखी होती बात निराली, छूकर सोन मछरी हुई सोने की परी। रानी, सोने की परी; रानी, सोने की परी। छूकर सोन मछरी हुई सोने की परी।

जाग्रो, लाग्रो, पिया, नदिया से सोन मछरी। पिया, सोन मछरी; पिया, सोन मछरी। जाग्रो, लाग्रो, पिया, नदिया से सोन मछरी।

स्त्री

पिया परी अपनाए, हुए अपने पराए, हाय ! मछरी जो माँगो, कैसी बुरो थी घरी ! कैसी बुरी थी घरी ! कैसी बुरी थी घरी ! सोन मछरी जो माँगी, कैसी बुरो थी घरो ।

जो है कंचन का भरमाया,
उसने किसका प्यार निभाया,
मैंने . ग्रपना वदला पाया,
माँगी मोती की लरी, पाई ग्राँसू की लरी।
पिया, ग्राँसू की लरी; पिया, ग्राँसू की लरी।
माँगी मोती की लरी, पाई ग्राँसू की लरी।

जाग्रो, लाग्रो, पिया, निदया से सोन मछरी । पिया, सोन मछरो; पिया, सोन मछरी । जाग्रो, लाग्रो, पिया, निदया से सोन मछरो ।

### लाठी ऋौर बाँसुरी

(पुरुप-स्त्री के बीच कयोपकयन की तरह गाने के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकबुन पर आधारित, जिसे डिडिया कहते हैं।)

पूरुष

लाडो, वाँस की वनाऊँ लिठया कि वंसिया ? वंसिया कि लिठया ? लिठया कि वंसिया ? लाडो, वाँस की वनाऊँ लिठया कि वंसिया ?

वंसी-बुन कानों में पड़ती, गोरी के दिल को पकड़ती, भोरी मछरी को जेसे मछुग्रा की कटिया; मछुग्रा की वंसिया, मछुग्रा की कटिया;

लाडो, वाँस की वनाऊँ लठिया कि वंसिया ?

जग में दुश्मन भी वन जाते, मौका पा नोचा दिखलाते. लाठी रहती जिसके कांघे, उसकी ऊंची पिगया; उसकी ऊँची पिगया, ऊँची उसकी पिगया; लाडो, बॉस की बनाऊँ लठिया कि बँसिया?

स्त्री

राजा, बाँस की बना ले बँसिया औं लिठिया; लिठिया औं बँसिया, बँसिया औं लिठिया; राजा, बाँस की बना ले बँसिया औं लिठिया।

वंसी तेरी पीर बताए, सुनकर मेरा मन अकुलाए, सोने देन जगने दे मेरी फुल-खटिया,

मेरी फुल-सेजिया, मेरी सूनी सेजिया; राजा, बाँस-की बना ले बाँसिया श्री' लठिया।

प्रेमी के दुश्मन बहुतेरे, ऐरे - गेरे - नत्थू - खैरे, हारे, भागे न किसीसे मेरा रंग-रसिया; मेरा रंग-रसिया, मेरा रन-रसिया; राजा, बाँस की बना ले बँसिया औ' लठिया।

### खोई गुजरिया

( ढोलक-मजीरे पर सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकधुन पर ग्राधारित) मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुक्ससे मिलाए।

> उसका मुखड़ा चाँद का दुकड़ा, कोई नज़र न लगाए, जिसे मिले मुफसे मिलाए।

मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुफसे मिलाए।

स्रोए-से नैना, तोतरे वैना, कोई न उसको निढ़ाए। जिसे मिले मुक्तसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुक्तसे मिलाए।

मटमैली सारी, विना किनारी, कोई न उसको लजाए, जिसे मिले मुक्तसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया,

जिसे मिले मुक्तसे मिलाए। तन की गोली,

मन की भोली, कोई न उसे वहकाए।

जिसे मिले मुक्तसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया,

जिसे मिले मुभसे मिलाए।

दूँगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी को लाए कनिया उठाए। जिसे मिले मुक्तसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुक्तसे मिलाए।

### नील-परी'

सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में।

वंसी उस पार बजी, नयनों की नाव सजी, पलकों की पालें उसासें भरें, सीपी में। सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में।

श्रंघड़ श्राकाश चढ़ा, भोंकों का जोर बढ़ा, शोर बढ़ा, बादल श्री' विजली लड़ें; सीपी में। सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में।

१. यह गीत निम्नलिखित व्याख्या के साथ अक्तूबर, १६६० में ग्राकांशवाणी केन्द्र, लखनऊ, में फीताकित किया गया था और वहीं से प्रसारित हुग्रा।

" आज आपको अपना एक नये प्रकार का गीत सुना रहा हूँ। विभिन्न छंदों को लेकर हिन्दी में बड़े अच्छे-अच्छे गीत लिखे जा चुके हैं। प्रस्तुत गीत लोकधुन पर आधारित है। प्रायः इस प्रकार के गीत सहगान के लिए हैं और ढोलक और मजीरे की ताल पर गए जा सकते हैं।

इस गीत में सीपी में मोती पड़ने की कहानी भी है। कहानी भीर किवता लोकगीतों में प्रायः एकसाथ चलती हैं।

वैसे तो मुक्ते विश्वास है कि प्रतीक अपना अर्थ स्वयं वोलेंगे, परन्तु थोड़ा संकेत करना अनुचितं न समका जाएगा।

नील परी उस श्रंघकार का प्रतीक है जो बंद सीपी में रहता है ग्रौर लहरों की थपेड़ सहता है।

फिर सहसा मोती का प्रादुर्भाव होता है। नील परी की वेदना में आँसू का 'गिरना ही जैसे मोती भरना है।

उसी के पश्चात् ग्रंत:प्रकाश होता है ग्रीर सीनी का जीवन सफत हो जाता है।"

श्रार नहीं, पार नहीं, तृन का श्राधार नहीं, भोल रहीं लहरों का बार लहरें, सीपी में। सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में।

स्रव किसको याद करें, किससे फ़रियाद करें, स्राह भरें, नयनों से मोती करें, सीपी में । सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में ।

सहता उजियार हुन्ना, वेड़ा भी पार हुन्ना, पी का दीदार हुन्ना, मोदभरी नील-परी पी को वरें, सीपी में । सीपी में नील-परी सागर तरें, सीपी में ।

### महुआ के नीचे

(ढोलक पर सहगान के लिए : उत्तरप्रदेश की एक लोकघुन पर ग्राघारित)

महुम्रा के नीचे मोती करे, महुम्रा के नीचे मोती करे, महुम्रा के। यह खेल-हँसी, यह फाँस फेंसी, यह पीर किसी से मत कहरे। महुग्रा के । महुग्रा के नीचे मोती भरे, महुग्रा के ।

श्रव मन परवस, श्रव सपन परस, श्रव दूर दरस, श्रव नयन भरे। महुश्रा के नीचे मोती भरे, महुश्रा के न

श्रव दिन बहुरे, जो की कह रे, मनवासी पी के मन वस रे महुश्रा के । महुश्रा के नीचे मोती भरे, महुश्रा के ।

षड़ियाँ सुवरन, दुनिया मधुबन, उसको जिसको न पिया विसरे। महुग्रा के। महुग्रा के नीचे मोती भरे, महुग्रा के।

सव सुख पाएँ, सुख सरसाएँ, कोई न कभी मिलकर विछुड़े। महुग्रा के। महुग्रा के नीचे मोती ऋरे, महुग्रा के।

### श्राँगन का विरवा

(म्रकेले गाने के लिए: लोकधुन पर म्राधारित)

र्यांगन के, र्यांगन के विरवा मीत रे, र्यांगन के।

रोप गए साजन,
सजीव हुआ आँगन;
जीवन के विरवा मीत रे।
आँगन के,
आँगन के बिरवा गीत रे,
आँगन के श

पी की निशानी को देते पानी नयनों के घट गए रोत रे। ग्रांगन के, ग्रांगन के विरवा मीत रे, ग्रांगन के!

फिर-फिर सावन विन मनभावन ; सारो उमर गई बीत रे। ग्राँगन के, ग्राँगन के विरवा मीत रे,

तू ग्रव सूखा, सव दिन रूखा, दूखा गले का गीत रे। आँगन के, आँगन के विरवा मीत रे, आँगन के!

श्रंतिम शया हो तेरी छैंगाँ, दैया निभा दे श्रीत रे! श्रांगन के, श्रांगन के विरवा मीत रे,

### फिर चुनौती

मंतर से या कि दिगंतर से माई पुकार— मैंने अपने पाँवों से पवंत कुचल दिए, कदमों से रौंदे कुश-काँटों के वन वीहड़, दी लोड़ डगों से रेगिस्तानों की पसली, दी छोड़ पगों की छाप घरा की छाती पर;

> सुस्ताता हूँ; तन पर फूटी थम-घारा का सुख पाता हूँ।

ग्रंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार— मैंने सूरज की ग्रांखों में ग्रांखों डालीं, मैंने शशि को मानस के ग्रन्दर लहराया, मैंने नयनों से नाप निशायों का ग्रंवर तारे-तारे को ग्रश्नुकर्गों से नहलाया;

भ्रतसाया हूँ ; पलकों में कुछ श्रद्भुत सपने भर लाया हूँ । ग्रंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार— रस-रूप जिघर से भी मैंने ग्राते देखा चुपचाप विद्याया ग्रपनी वेबस चाहों को; वामन के भी ग्ररमान ग्रसीमित होते हैं, रंभा की ग्रोर वढ़ाया ग्रपनी वॉहों को;

> वतलाता हूँ यौवन की रंग-उमंगों को। शरमाता हूँ।

श्रंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार— तम ग्रासमान पर हाथी होता जाता था, मैंने उसको ऊपा-किरएगों से ललकारा; इसको तो खुद दिन का इतिहास वताएगा, थी जीत हुई किसकी ग्री' कौन हटा-हारा; मैं लाया हूं

म लाया हू संघर्ष-प्रणय के गीतों को ; मनभाया हूँ ।

श्रंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार— हर जीत, जगत की रीति, चमक खो देती है, हर गीत गूँजकर कानों में घीमा पड़ता, हर ग्राकर्पण घट जाता है, मिट जाता है, हर प्रीति निकलती जीवन की साधारणता;

> अकुलाता हूँ ; संसृति के क्रम को उलट कहाँ मैं पाता हूँ ।

श्रंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार— पर्वत ने फिर से अपना शीश उठाया है, सूरज ने फिर से वसुंघरा को घूरा है, रंभा वे की ताका-भाँकी फिर नंदन से, उजियाले का तम पर श्रधिकार श्रधूरा है; पछताता हूँ ; अब नहीं भुजाओं में पहला वल पाता हूँ ।

श्रंतर से या कि दिगंतर से श्राई पुकार— कव सिंह समय की खाट बिछाकर सोता है, कव गरुड़ विताता है श्रपने दिन कंदर में, जड़ खंडहर भी श्रावाज जवाबी देता है, चड़वाग्नि जगा करती है वीच समुंदर में;

> मुसकाता हूँ; मैं अपनी सीमा, सवकी सीमा से परिचित, पर मुफ्ते चुनौती देते हो तो आता है।

### मिट्टी से हाथ लगाए रह !

ये नियति-प्रकृति मुक्तको भरमाती जाएँगी, तू बस मेरी मिट्टी से हाथ लगाए रह!

मैंने अवसर यह सोचा है, यह चाक वनाई किसकी है? मैंने अवसर यह पूछा है, यह मिट्टी लाई किसकी है?

पर सूरज, चाँद, सितारों ने
मुक्तको अन्सर आगाह किया,
इन प्रश्नों का उत्तर न तुक्ते मिल पाएगा,
तू कितना ही अपने मन को उलकाए रह।
ये नियति-प्रकृति मुक्तको भरमाती जाएँगी,
तू वस मेरो मिट्टी से हाथ लगाए रह!

मघु - ग्रश्चु - स्वेद - रस - रक्त हलाहल से इसको नम करने में, क्या लक्ष्य किसी ने रक्खा है, इस भाँति मुलायम करने में ?

उल्का, विद्युत, नीहारों ने
पर मेरे ऊपर व्यंग किया,
वहुतेरे उद्भट इन प्रश्नों में भटक चुके,
तू भी चाहे तो ग्रपने को भटकाए रह।
ये नियति-प्रकृति मुक्तको भरमाती जाएँगी,
तू वस मेरी मिट्टी से हाथ लगाए रह!

प्रातः, दिन, संध्या, रात, सुवह चक्कर पर चक्कर खा-खाकर, ग्रस्थिर-तन-मन, जर्जर-जीवन, मैं वोल उठा था घवराकर,

जव इतने श्रम-संघर्षण से
में कुछ न वना, मैं कुछ न हुआ,
तो मेरी क्या, तेरी भी इज्जत इसमें है,
मुफ मिट्टी से तू अपना हाथ हटाए रह।
ये नियति-प्रकृति मुफको भरमाती जाएँगी;
तू वस मेरी मिट्टी से हाथ लगाए रह!

अपनी पिछली नासमभी का अब हर दिन होता बोध मुभे, मेरे बनने के कम में था घवराना, आना कोध मुभे,

मेरा यह गीत सुनाना भी; होगा, मेरा चुप होना भी; जब तक मेरी चेतनता होती सुप्त नहीं तू अपने में मेरा विश्वास जगाए रह। ये नियति-प्रकृति मुभको भरमाती जाएँगी, तू बस मेरी मिट्टी से हाथ लगाए रह !

### तुम्हारी नाट्यशाला

काम जो तुमने कराया, कर गया ; जो कुछ कहाया, कह गया ।

यह कथानक था तुम्हारा श्रौर तुमने पात्र भी सब चुन लिए थे, किंतु उनमें थे बहुत - से जो श्रलग ही टेक अपनी घुन लिए थे, श्रौर श्रपने आप को अर्पण किया मैंने कि जो चाहो बना दो; काम जो तुमने कराया, कर गया; जो कुछ कहाया, कह गया।

मैं कहूँ कैसे कि जिसके वास्ते जो भूमिका तुमने बनाई, वह ग़लत थी; कब किसी की छिप सकी कुछ भी, कहीं, तुमसे छिपाई;

जब कहा तुमने कि अभिनय में बड़ा वह जो कि अपनी भूमिका से स्वर्ग छू ले, वैंघ गई आशा सभी की, दंभ सवका वह गया।

> काम जो तुमने कराया. कर गया; जो कुछ कहाया, कह गया।

श्राज श्रम के स्वेद में हूवा हुश्रा हूँ, साधना में लीन हूँ मैं, श्राज मैं अभ्यास में ऐसा जुटा हूँ, एक क्या, दो-तीन हूँ मैं, किंतु जब पर्दा गिरेगा
मुख्य नायक-सा उभरता मैं दिखूँगा;
ले यही श्राशा, नियंत्रण
श्रीर श्रनुशासन तुम्हारा सह गया।
काम जो तुमने कराया, कर गया;
जो कुछ कहाया, कह गया।

मंच पर पहली दक्षा मूँह
खोलते ही हँस पड़े सब लोग मुभपर,
क्या इसी के वास्ते तैयार
तुमने या किया मुभको, गुणागर?
ग्राबिरी यह दृश्य है जिसमें
मुभे कुछ वोलना है, डोलना है,
श्रीर दर्शक हँस रहे हैं;
श्रव कहूँगा, थी मुभी में कुछ कमी जो
मैं तुम्हारी नाट्यशाला में
विदूपक मात्र बनकर रह गया।
काम जो तुमने कराया, कर गया;
जो कुछ कहाया, कह गया।

#### गीतशेष

अब तुमको अपित करने को मेरे पास बचा ही क्या है!

क्षीर कहाँ मेरे वचपन का ग्रीर कहाँ जग के परनाले, इनसे मिलकर दूपित होने से ऐसा था कौन वचा ले;

> यह था जिससे चरण तुम्हारा घो सकता तो मैं न लजाता,

अब तुमको अपित करने को मेरे-पास बचा ही क्या है ! योवन का वह सावन जिसमें जो चाहे जब रस बरसा ले, पर मेरी स्वर्गिक मदिरा को सोख गए माटी के प्याले,

अगर कहीं तुम तब आ जाते जी भर पीते, भीग - नहाते, रस से पावन, हे मनभावन, विधना ने विरचा ही क्या है! अब तुमको अपित करने को मेरे पास बचा ही क्या है!

अव तो जीवन की संघ्या में है मेरी आँखों में पानी, भलक रही है जिसमें निशि की शंका, दिन की विषम कहानी—

कर्दम पर पंकज की कलिका, मध्यल पर मानस जल-कलकल---

लीट नहीं जो ग्रा सकता है ग्रव उसकी चर्चा हो क्या है ! ग्रव तुमको ग्रिपत करने को मेरे पास बचा ही क्या है !

मरुथल, कर्दम निकट तुम्हारे जाते, जाहिर है, शरमाए, लेकिन मानस - पंकज भी तो सम्मुख हो सूखे, कुम्हलाए;

> नीरस-सरस, श्रपावन - पावन सू न तुम्हें कुछ भी पाता है, इतना ही सतोष कि मेरा स्वर कुछ साथ दिए जाता है,

गीत छोड़कर पास तुम्हारे मानव का पहुँचा ही क्या है! ग्रव तुमको ग्रापित करने को मेरेपास बचा ही क्या है!

### रात-राह-प्रीति-पीर

साँभ बिले, प्रात मड़े, फूल हर्रासगार के; रात महकती रही।

शाम जले, भोर वुभे, दीप द्वार-द्वार के; राह चमकती रही।

गीत रचे, गीत मिटे, जीत ग्रौर हार के ; प्रीति दहकती रही।

यार विदा, प्यार विदा, दिन विदावहार के; पीर कसकती रही।

#### जाल-समेटा

जाल - समेटा करने में भी समय लगा करता है, माँभी, मोह मछलियों का ग्रव छोड़।

सिमट गईँ किरगों सूरज की, सिमटों पंखुरियाँ पंकज की, दिवस चला छित्तिसे मुँह मोड़। तिमिर उतरता है ग्रंवर से, एक पुकार उठी है घर से, खींच रहा कोई वे-डोर।

जो दुनिया जगती, वह सोती; उस दिन की संन्ध्या भी होती, जिस दिन का होता है भोर।

नींद श्रचानक भी श्राती है, सुध-बुध सब हर ले जाती है, गठरी में लगता है चोर।

म्रभीक्षितिजपर कुछ-कुछलाली, जब तक रात न घिरती काली, उठ ग्रपना सामान बटोर।

जाल - समेटा करने में भी वक़्त लगा करता है, माँभी, मोह मछलियों का ग्रव छोड़।

मेरे भी कुछ कागद - पत्रे, इघर - उघर हैं फेंले-बिखरे, गीतों की कुछ दूटी कड़ियाँ, कविताग्रों की ग्राधी सतरें, मैं भी रख दूं सवको जोड़।

जब नदी मर गई—
जब नदी जी उठी

कौन था वह युगल जो गलती-ठिठुरती यामिनी में जव कि केम्बिज श्रांत, विस्मृति-जड़ित होकर सो गया था कैम के पुल पर खड़ा था-पूरुष का हर अंग प्रणयांगार की गरमी लिए मनुहार - चंचल, ग्रीर नारी फ्रीजिडेयर से निकाली, संगमरमर मृति-सी निश्चेष्ट. निश्चल। घड़ी दिनिटी की अठारह बार बोली, युगल ने छत्तीस की मुदा वना ली; ग्रौर तारों से उतर कुहरा सफ़ेद भभूत - सा सव ग्रोर फैला। में दवे पावों निकलकर पास हो से कुछ डरा-सा, पहुँच 'डिग' में, थका-माँदा व्यस्त लंदन के दिवस का. विस्तरे में घुसा, सोया, मरा-सा ही।

प्रात उठकर देखता हूँ— वरफ़—वरफ़—वरफ़ ! निकट से, दूर से भी घूरती-सी वरफ़ ! उजली, चमचमाती वरफ़ चारों तरफ़ ! ऐसा दृश्य पहले भी

भ्रभिनव सोपान

दुगों के सामने ग्रा-जा चुका है। किंतु ग्राज ग्रजीव-सी छाई उदासी, नगर में निर्जीव-सा कुछ हो गया है, एक चलती साँस जैसे थम गई है, एक परिचित मंद-ग्रस्फूट स्वर ग्रचानक वंद जैसे हो गया है। कुछ कहीं ग्रविराम चलता, दूसरों को भी चलाता, या कि चलने का सतत श्राभास देता, यकायक रुक-सा गया है श्रीर दिल कुछ घड़कनों को भूल रह-रह इव-उतरा-सा रहा है। कैम नदी मरो पड़ी है, गति नहीं, कल-कल नहीं, छल-छल नहीं है, कैम सारी जम गई है, कफ़न-सी उसपर वरफ़ की तह चढ़ी है। श्रव नहीं उसमें भलकते ग्रौर हिलते चर्च, गुंबद श्रीर तट के भवन सुन्दर ले विविध ग्राकार, कौतूहल विवर्धक । (जिंदगी का विकृत, खंडित, क्षएस्थायी विम्व भी जीवंत कितना!) पंट सारे कूल-कीलित; हंस-जल-कुक्कुट कहीं को उड़ गए हैं। एक कंकड़ मैं उठाकर फेंकता है, 'ड्प्प' से ग्रंदर न जाकर, टनटनाता वीच में जाकर पड़ा है। नगर के कुत्ते सतह पर दौड़ते हैं, गिनहरी इस पार से उस पार जाती।

क्या यही उपयोग उसका रह गया है हो गई पाषाण जिसकी सरस छाती ?—

कौन था वह युगल जो शीतल, सिहरती यामिनी में जविक केम्विज शांत, स्वप्त-विमुग्ध होकर सो गया था कैम के पूल पर खड़ा था-पुरुप का हर ग्रंग प्रणयांगार की गरमी लिए ग्रभिसार-चंचल श्रीर नारी ढाल साँचे में निकाली मोम की प्रतिमा भुजाग्रों में सिमटती-सी विघलती। घड़ी ट्रिनिटी की विगड़कर टनटनाती जा रही थी, युगल तिरसठ की वना मुद्रा जगत से वेखवर था। श्रीर तारों से हवा का एक भोंका चला सुरभित, गीत-गुंजित भौ' उसी के साथ वहता, कड़ो कोई गुनगुनाता, पहेंच डिग में एक मैंने वड़ी लंबी, प्रेम-पाती लिखी. तिकये को कलेजे से दवाकर सो गया मैं।

प्रात उठकर देखता है, वरफ चारों तरफ की जैसे किसी जादूगरी से उड़ गई है। गगन में छाया कुहासा ग्रौर घन जैसे किसी के मंत्र पढ़ने से अचानक भड़ गया है। किरण कोई ऐंद्रजालिक शक्ति ले चट्टान हिम की छू रही है, सौ जगह से जो दरकती-दूटती है, फूटती जलघार ऊपर फैलती है, श्रीर टकराती परस्पर हिम शिलाएँ वह चली हैं, वह रही हैं, वह गई हैं। क़न्न जैसे तोड़ मुदी उठ पड़ा है, कफ़न जैसे फाड़ जीवन फाँकता है, जिंदगी की साँस देती है सुनाई, लहर के मंजीर मुखरित हो रहे हैं, लहर-लहरों, धार-कूलों की ठठोली कान में आने लगी है-पुनः कलकल, पुनः छलछल । चर्च, गुंबद ग्रीर तट के भवन सुंदर क्रद सिर के बल नदी में स्नान करने लग गए हैं, पंद तिरता ग्रा रहा है, नवयुवक उसपर खड़ा लग्गी सलिल में डाल-डाल निकालता है, वीच वैठी नील-नयना एक गुड़िया की जुरावें बुन रही है, ग्रीर ग्रागे हंस जोड़ा

" वीचियों के भूलने पर उभर-गिरता वढ़ा ग्राता, रास्ता जैसे दिखाता। एक जोड़ा खड़ा पुल पर इस समय भी मुसकराता।\*

## दूटे सपने

—ग्रीर छाती वज्र करके सत्य तीखा ग्राज वह स्वीकार मैंने कर लिया है, स्वप्न मेरे घ्वस्त सारे हो गए हैं! किंतु इस गतिवान जीवन का यहीं तो वस नहीं है। ग्रभी तो चलना बहुत है, बहुत सहना, देखना है।

ग्रगर मिट्टी से बने ये स्वप्न होते, टूट मिट्टी में मिले होते, हृदय मैं शांत रखता,

<sup>\*</sup>इंग्लैंड के विश्वविधालय-नगर केम्ब्रिज के बीचोवीच होकर एक नदी वहती है, जिसका नाम कैम है । इसपर आर-पार जाने के लिए कई पुल हैं । इसी के किनारे के कालेजों में एक ट्रिनिटी कालेज है जिसकी घड़ी १५-१५ मिनट पर ४---१२-१६ घंटियां वजाकर घंटा बताती वजाती है। 'डिग' उन घरों को कहते हैं जहां विद्यार्थी निजी प्रवंध करके रहते हैं। 'पंट' कैंन पर चलनेवाली नावों को कहते हैं जो प्रायः लग्गी से चलाई जाती हैं।

मृत्तिका की सर्जना-संजीवनी में है बहुत विश्वास मुक्तको। वह नहीं बेकार होकर वैठती है एक पल को, फिर उठेगी।

अगर फूलों से
वने ये स्वप्न होते
और मुरक्ताकर
धरा पर बिखर जाते,
किन-सहज भोलेपने पर
मुसकराता, किंतु
चित को शांत रखता,
हर सुमन में बीज है,
हर बीज में है वन सुमन का।
क्या हुआ जो आज सूखा,
फिर उगेगा,

ग्रगर कंचन के
वने ये स्वप्न होते,
दूटते या विकृत होते,
किसलिए पछताव होता ?
स्वर्ण ग्रपने तत्त्व का
इतना घनी है,
वज़त के घकते,
समय की छेड़खानी से
नहीं कुछ भी कभी उसका विगड़ता।
स्वयं उसकी ग्राग में
में कोंक देता,
फिर तपाता,

फिर गलाता, ढालता फिर !

किंतु इसको क्या करूँ मैं, स्वप्त मेरे काँच के थे! एक स्वर्गिक ग्रांच ने उनको दला था, एक जादू ने सँवारा था, रँगा था। कल्पना - किरएगवली में वे जगरऽमगर हुए थे। दूटने के वास्ते थे ही नहीं वे। किंतु दुटे तो निगलना ही पड़ेगा आँख को यह क्षुर-सुतीक्ष्ण यथार्थं दारुण ! कुछ, नहीं इनका वनेगा। पॉव इनपर घार बढ़ना हो पड़ेगा घाव-रक्तस्राव सहते। वज्र छाती में घँसा लो. पॉव में बाँधा ने जाता। धैर्य मानव का चलेगा लड्खड़ाता, लड्खड़ाता, लड्खड़ाता ।

#### चेतावनी

भारत की यह परंपरा है—
जव नारी के वालों को खींचा जाता है,
घमराज का सिहासन डोला करता है,
कुद्ध भीम की भुजा फड़कती,
वज्रघोप मणिपुष्पक ग्री' सुघोप करते हैं,

गांडीव की प्रत्यंचा तड़पा करती है;
कहने का तात्पर्य,
महाभारत होता है;
अगर कभी भूठी ममता,
दुर्वलता, किंकर्तव्यमूढ़ता
व्यापा करती,
स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो
असंदिग्ध औ' स्वतः सिद्धा
स्वर में कहते,
'युध्यस्व भारत।'
भारत की यह परंपरा है—
जब नारी के बालों को खींचा जाता है,
एक महाभारत होता है।

तूने भारत को केवल रेखांश और अक्षांश जाल में बद्ध चित्रपट समभ लिया है, जिसकी कुछ शोर्षस्य लकी रें, जब तू चाहे, घटा-मिटाकर अपने नक्शे में दिखला ले?

हथकड़ियाँ कड़कड़ा, वेड़ियों को तड़काकर, ग्रपने वल पर मुक्त, खड़ी भारतमाता का रूप विराट मदांघ, नहीं तुने देखा है; (नशा पुराना जल्द नहीं उतरा करता है।) ग्रीर न ग्रपने भौतिक हग से देख सकेगा। ग्राकर कि से दिव्य हिंद्ट ले। पूरव, पिच्छम, दक्षिण से ग्रा ग्रगम जलंभर, उच्छल, फेनिल हिंद महासागर की अगिएत हिल्लोलित, कल्लोलित लहरें जिन्हें ग्रहनिश प्रक्षालित करती रहती हैं, ग्रविरल. वे भारतमाता के पुण्य चरण हैं--पग-नखाग्र कन्या कुमारिका-मंदिर शोभित । ग्रीर पूरवी घाट, पच्छिमी घाट उसी के पीन, पुष्ट, हढ़ जंघ-पाट हैं। विघ्य-मेखना कसी हुई है कटि प्रदेश में। 🕟 वक्षस्यल पर गंगा-जम्नी हार भूलता— कौसल-व्रज की द्ग्ध-धार से राम-कृष्ण-वल-वैभव सिचित, शिव-धनु खंडित, रावएा मदित. इंद्र विनिदित, कंस विलंठित-व्यास कंठ में ! दक्षिणांक में खड्ग श्रीर जीहर ज्वाला का राजस्यानी महा मरुस्थल दीप्तिमान है। वाम वाहु ग्राशीप ग्रीर ग्रारक्षण का श्राश्वासन बनकर ब्रह्मपुत्र तक फैल रहा है, जिसके नीचे नध-नध हन गीतों की लय-गति पर चलकर

भू का ग्रंचल करते घानी, करते पीला; ग्रीर देख वह भाल दिन्य, हिम-शुभ्र, सजीला, जिसके ऊरर कश्मीरी केशर क्यारी का खौर लगा है: श्री' हिंदूकुश ग्रीर हिमालय की जो सघन शिला-वल्लिरियाँ उत्तर-पच्छिम, उत्तर-पूरव दूर-दूर तक छछड़ों, छिटकीं, विलरीं, फैलीं-श्रमरनाथ-गौरीशंकर-कैलाश विचुंवित-वे भारतमाता के कंधों पर ग्रवलंबित उसकी ग्रलकें, नाग-लटें हैं, वेग्री-चोटी, जो कि हमारी जीवित संस्कृति परंपरा में नारी के गौरव के सबसे शीपं चिह्न हैं, जिनकी लाज बचाने को, इज्जत रखने को. मूल्य वड़ा से वड़ा चुकाने को हम उद्यत। (फिर चालीस कोटि की माँ की भव्य लटा की !)

तूने ग्राज इन्हों को छेड़ा है, खीं वा है, किसी नको में तू ग्रपने से वाहर चला गया है, संयम इसीलिए हम साध रहे हैं। तुभे नहीं माल्म कि तूने कितना भीपण और भयावह काम किया है ! फिर कहता हैं, भारत की यह परंपरा है---जब नारी के वालों को छेडा जाता है, धर्मराज का सिहासन डोला करता है, ऋुद्ध भीम के वाहु फड़कते, वज्जनाद मणिपुष्पक ग्रौ' सुघोप करते हैं, गांडीव की प्रत्यंचा कड़का करती है, कहने का तात्पर्य, महाभारत होता है; ग्रगर कभी थोथी ममता. दुर्वलता, किकर्तव्यमूड्ता व्यापा करती. स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो ग्रसंदिग्ध ग्रौ' स्वतः सिद्ध वागाी में कहते, 'उत्तिष्ठ युध्यस्व भारत!'

#### ताजमहल

जाड़ों के दिन थे, दोनों वच्चे ग्रमित, ग्रजित सरदी की छुट्टी में पहाड़ के कालेज से घर ग्राए थे, जी में ग्राया, सब मोटर से ग्रागरे चलें, देखें शोभामय ताजमहल जिसकी प्रसिद्धि सारी जगती में फैली है, जिससे ग्राकपित होकर ग्राया करते हैं दर्शक दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से; ग्रागरा और दिल्ली के बीच सड़क पक्की; दफ्तर के कोल्हू पर चक्कर देते-देते जी ऊवा है, दिल वहलेगा, पिकनिक होगी। तड़के चलकर हम आठ वजे मथुरा पहुँचे; मैंने वच्चों से कहा, 'यही वह मथुरा है जो जन्मभूमि है कुष्णचंद्र आनंदकंद की, जिसके पेड़े हैं प्रसिद्ध भारत भर में!' वच्चे बोले, 'हम जन्मभूमि देखेंगे, पेड़े खाएँगे।'

हम इधर-उधर हो केशव टीले पर पहुँचे, जिसको दे पीठ खड़ी यी मसजिद एक बड़ी: टीले की मिट्टी हटा दो गई थी कुछ-कुछ जिससे अतीत के भव्य, पुरातन मंदिर का भग्नावशेप ग्रपनी पथराई ग्राँखों से ग्रन्यायों-ग्रत्याचारों की कटु कथा-व्यथा बतलाता था : ग्रंकित था एक निकट पट पर---छः बार हिंदुओं ने यह मंदिर खड़ा किया, छ: वार मुसलमानों ने इसको तोड़ दिया ; श्रीरंगजेव ने श्रंतिम वार उहा करके मसजिद चुनवा दी उस मंदिर के मलवे से-कुछ भग्न मूर्तियों की ढेरी थी पास पड़ी, जो खोज-खुदाई में टीले से निकली थीं। सहसा मेरी आँखों के आगे नाच गए पटना, काशी के ग्रीर ग्रयोध्या के मन्दिर-कुछ ग्रर्धभग्न पिछली करतुतों के साखी, कुछ कुगढ़ मसजिदों-मीनारों में परिवर्तित। निर्माण माँगता है मौलिक उद्भाव-स्वप्न: वह तोड़-जोड़ करने से सिद्ध नहीं होता। मानवता कितने गुलत पथों से जाती है! वीती सदियों की भूलों के टीले, गड़ढे क्या नहीं बचाए या कि भरे जा सकते थे ?-

पछताने से इतिहास नहीं वदला करता।
टीले की मिट्टी पर मैंने मत्या टेका,
कुछ कोब, क्षोभ, पछताव लिए ग्रागरा चला।
मेरी पत्नी ने एक विखंडित मूर्ति उठा
मोटर में रख ली; ग्रयने टूटेपन में नी
वह कितनी सुंदर थी, कितन कटु-कोमल भाव जगाती थी!

दो घंटे के पश्चात खड़े थे हम चारों टकटकी बांधकर ताजमहल के फाटक पर, फाटक था या चौखटा कि जिसमें ताजमहल का चित्र किसी ने कौशल से विठलाया था--कुछ सत्य कि जो हो स्वप्न हटा-सा जाता था, कुछ स्वप्न कि जो हो सत्य निकटतर ब्राता था, कुछ गंवर का घरती को पाँव छ्वाता-मा, कुछ घरती का ग्रंवर को हाय उठाता-सा, नभ-गंगा से जैसे मंजलि भर जल छलका. जैसे कदम से जन्म हुआ है उत्पल का ; था कहाँ-कहाँ से भ्रमर यहाँ मैंडराते हैं! मुमताजमहल ग्री' शाहजहाँ की प्रणय-मुरिभ से वातावरण यहाँ का भीना-भीना है ; जो ग्राता है उसका तन-मन वस जाता है। वह उलटे-पलटे मध्ययुगी इतिहास वहत, इस पन्ने पर से इप्टि हटा कव पाता है, जिसपर चित्रित है ताजमहल, जिसपर ग्रव तक कोई धट्या, कोई कलंक लग नहीं सका। इस मंदिर में की गई प्रतिपिठत वह प्रतिमा जिसपर न्यौछावर हर मानव-अतर होता, इसके विरुद्ध हथियार उठाने का साहस मानव तो क्या, शायद न समय भी कर पाए! श्रो शाहजहाँ, तूने उस जीवित काया को

कितना दुलराया, कितना सन्माना होगा, जिसकी मुर्दा मिट्टी का यों ऋ गार किया—कल्पना - मृदुल, भावना - घवल पापाणों से ! सज गई घरा, सज गया गगन का यह कोना जमुना के तट पर अटक गया वहते-वहते जैसे कोई टटके, उजले पूजा के फूलों का दोना!

केशव टीले पर मैंने जो कुछ देखा था उसने मुभमें कुछ कोघ-क्षोभ उकसाया था, इस सुधि-समाधि ने मुभको ऐसा सहलाया, मैं शांत हुम्रा, मुभमें उदारता जाग पड़ी, हर टूटे मंदिर का खंडहर ही बोल उठा जैसे मेरे स्वर में, मन का ग्रामर्ष हटा, 'ग्रो ताजमहल के निर्माता, हठधमीं से तेरे ग्रग्रज-म्रनुजों ने जो म्रपराध किए, उन सबको, मैंने तुभको देखा, माफ़ किया!' जब हम लौटे, टीले की खंडित प्रतिमा से सारी कटुता थी निकल गई, वह पहले से म्रव ज्यादा सुंदर, कोमल थी, मनमोहक थी!

### वह भी देखा: यह भी देखा

गांघी: ग्रन्याय-ग्रत्याचार का दासत्व सहती
मूच्छिता-मृत जाति की
जड़ शून्यता में
कड़कड़ाती विजलियों की
प्रवल ग्रांघी:
ज्योति-जीवन-जागरण घन का
तुमुल उल्लास!

गांघी: स्वार्थपरता, क्षुद्रता, संकीर्णता की संप्रदायी ग्रांधियों में, डोलती, डिगती, उखड़ती, ध्वस्त होती, ग्रस्त होती, ग्रास्थाग्रों, मान्यताग्रों में, ग्रटल ग्रादर्श की चट्टान पर जगती हुई लो का करुण उच्छ्वास!

गांघी: वुत पत्थरों का, मूक,
मिट्टी का खिलोना,
रैंग-विरंगा चित्र,
छुट्टी का दिवस,
देशांतरों में पुस्तकालय को
समर्पित किए जाने के लिए
सरकार द्वारा,
श्रार्ट पेपर पर, प्रकाशित
राष्ट्र का इतिहास!

#### दानवों का शाप

देवताग्रो ! दानवों का शाप ग्रागे उतरता है!

सिंघु-मंयन के समय जो छल-कपट, जो क्षुद्रता; जो धूर्तता, तुमने प्रदिश्तत की पचा क्या काल पाया. भूल क्या इतिहास पाया ? भले सह ली हो, विवश हो, दानवों ने : क्षम्य कव समभी उन्होंने ? सब प्रकार प्रवंचितों ने शाप जो उस दिन दिया था म्राज म्रागे उतरता है। जानते तुम थे कि पारावार-मंथन हो नहीं सकता ग्रकेले देव-बल से ; दानवों का साथ भ्रौ' सहयोग चाहा था इसी से। किन्तु क्या सम साधना-श्रम की व्यवस्था, उभय पक्षों के लिए, तुमने बनाई? किया सोचो. देवतास्रो! जव मथानी के लिए मदर ग्रवल तुमने उखाड़ा ग्रौर ले जाना पड़ा उसको जलिंघ तक मूल का वह भीम-भारी भाग तुमने दानवों की पीठपर लादा शिखर का भाग हल्का तुम चले कर-कंज से ग्रपने सँभाले। दानवों की पिंडलियाँ चटकीं. कमर टूटी, हुई दृढ़ रीढ़ टेढ़ी, खिची गर्दन, जीभ नीचे लटक ग्राई,

नन प्रमीन में नहाया, स्रोत से स्री'ना ह ने नोड़ यहा, मुंह ने स हरपन फेन दूदा ; स्रो'तुम्हारे कंत-पद की चाप भी सहित न हो पाई परा पर !

स्रोर वानुहिन्सम्बु मदर का नवानी पर लपेटी जब गई तब रिया तुमने दानवीं हो सर्प-फन की धोर जिनके थणड़ों की चोट मथन में यनवरत भेलते वे रहे क्षण-क्षण ! श्रीर बींचा-पीच में जो नाग-नर ने धूम्र-ज्वाला पूर्ण दात-गत श्रंधकर फूकार छोड़े स्रोर फॅंके विषम कालानल हलाहल के तरारे श्रोड़ते वे रहे उनको वीरता से, धीरता - गंभीरता से-मण्ड मारे : जबिक तुमने कंज - कर से नागपति की पुँच सहलाई-दुहो भर !

श्रंत में जव श्रमृत निकला, ज्योति फैलो. तव भ्रकेले
उसे पीने के लिए
पड्यन्त्र जो तुमने रचा
सव पर विदित है।
एक दानव ने
उसे दो बूँद चखने का
चुकाया मोल भ्रपना शीश देकर।

(ग्री' ग्रमृत पीकर ग्रमर जो तुम हुए तो बे-पिए क्या मर गए सब दैत्य-दानव ? ग्राज भी वे जी रहे हैं, ग्राज भी संतान उनकी जी रही दूधों नहाती, ग्रीर पूतों ग्रीर पोतों फल रही है, बढ़ रही है।)

छल-कपट से, क्षुद्रता से, घूर्तता से, सब तरह वंचित उन्होंने शाप यह उस दिन दिया था:—

सृष्टि यदि चलती रही तो
अमृत-मंथन की जरूरत
फिर पड़ेगी!
श्रीर मंथन—
वह श्रमृत के
जिस किसी भी रूप की खातिर
किया जाए—
विना दो देव-दानव पक्ष के

संभव न होगा। किंतु ग्रव से मंदराचल मूल का वह कठिन, ठोस, स्थूल, भारी भाग देवों की कमरपर. पीठ-कंधों पर पड़ेगा, ग्रीर दानव शिखर थामे शोर भर करते रहेंगे, 'त्रमृत जिदावाद, जिदा-!' खास उनमें ग्रमृत पर व्याख्यान देगे। ग्रौर मंथन-काल में भी देवतागए। सर्प का मुख-भाग पकड़ेगे, फनों की चीट खाएँगे. जहर की फूंक घ्टेंगे, मगर दल दानवों के साँप की वस दुम हिलाएँगे ; ग्रमृत जब प्राप्त होगा वे अकेले चाट जाएँगे। सुनो, हे देवताम्रो! दानवों का शाप ग्रागे ग्राज उतरा। यह विगत संघर्ष भी तो सिंघु-मंथन की तरह था। जानता मैं हूँ कि तुमने भार ढोया, कष्ट मेला. ग्रापदाएँ सहीं,

'कितना जहर घुँटा ! पर तुम्हारा हाथ छूंछा ! देवता जो एक-दो व्दें अमृत की पान करने को, पिलाने को चला था, बलि हुम्रा ! लेकिन जिन्होंने शोर ग्रागे से मचाया, पुँछ पीछे से हिलाई, वही खीस-निपोर, काम-छिछोर दानव सिंधु के सब रतन-धन को म्राज खुलकर भोगते हैं। वात है यह ग्रौर उनके कंठ में जा श्रमृत मद में वदलता है, श्रीर वे पागल नशे में हद, हया मरजाद मिट्टी में मिलाकर नाच नंगा नाचते हैं! भौर हम-तुम उस पुरा ग्रभिशाप से संतप्त-विजड़ित यह तमाशा देखते हैं!

# चार ख़ेमे चौंसठ खूँटे

#### चल वंजारे

चल वंजारे,
तुभे निमंत्रित करती घरती नई,
नया ही ग्रासमान!
चल वंजारे—

दूर गए मधुवन रंगराते,
तरु-छाया-फल से ललवाते,
भृंग-विहंगम उड़ते-गाते,
प्यारे, प्यारे।
चल वंजारे,
तुभे निमंत्रित करती घरती नई,
नया ही ग्रासमान!

छूट गई नद्दी की घारा, जो चलती थी काट कगारा, जो वहती थी फाँद किनारा, मत पछता रे। चल वंजारे, तुभे निमंत्रित करती घरती नई, नया ही ग्रासमान! चल वंजारे—

दूर गए गिरिवर गर्वीले, धरती जकड़े, ग्रंवर कीले, वीच बहाते, निर्फर नीले, फेन फुहारे। चल वंजारे, तुभे निमंत्रित करती घरती नई, नया ही ग्रासमान!

पार हुए महथल के टीले, सारे अंजर-पंजर ढीले, बैठ न थककर कुंज-करीले, धूल-धुप्राँरे। चल बजारे, तुभे निमंत्रित करती घरती नई, नया ही आसमान! चल बंजारे—

चलते-चलते अंग पिराते,
मन गिर जाता पाँव उठाते,
अव तो केवल उम्र घटाते
साँभ-सकारे।
चल वंजारे,
तुभे निमंत्रित करती घरती नई,
नया ही आसमान!
चल वंजारे—

क्या फिर पट-परिवर्तन होगा?

क्या फिर से तन कंचन होगा?

क्या फिर अमरों-सा मन होगा?

श्रास लगा रे।

चल वंजारे,

तुभी निमंत्रित करती घरती नई,

नया ही ग्रासमान!

चल वंजारे—

जब तक तेरी साँस न थमती, थमे न तेरा क़दम, न तेरा कंठ-गान! चल वंजारे—

#### नम का निमंत्रण

शब्द के स्राकाश पर उड़ता रहा, पद-चिह्न पंखों पर मिलेंगे।

एक दिन भोलो किरण की लालिमा ने

क्यों मुभे फुसला लिया था,

एक दिन घन-मुसकराती चंचला ने

क्यों मुभे वहका दिया था,

एक राका ने सितारों से इशारे

क्यों मुभे सौ-सौ किए थे,

एक दिन मैंने गगन की नोलिमा को किसलिए जो भर पिया था ? ग्राज ढेनों की पकी रोमावली में वे उड़ानें एक घुँघली याद-सो हैं; शब्द के आकाश पर उड़ता रहा,

पद-चिह्न पंखों पर मिलेंगे।

याद ग्राते हैं गरुड़-दिग्ग ज घनों को
चीरनेवाले भपटकर,
ग्रीर गौरव-गृद्ध सूरज से मिलाते
ग्रांख जो धँसते निरंतर
गए ग्रंवर में न जलकर पंख जब तक
हो गए बेकार उनके, क्षार उनके,
हंस, जो चुगने गए नभ-मोतियों को
ग्रीर फिर लीटे न भूपर,
चातकी, जो प्यास की सीमा बताना,
जल न पीना, चाहती थी;
उस लगन, ग्रादर्ग, जीवट, ग्रान के
साथी मुभे क्या फिर मिलेंगे।
शब्द के ग्राकाश पर उड़ता रहा,
पद-चिह्न पंखों पर मिलेंगे।

श्रीर मेरे देखते ही देखते श्रव वक्त ऐसा श्रा गया है, शब्द की घरती हुई है जंतु-संकुल, जो यहाँ है, सव नया है, जो यहाँ रेगा उसी ने लीक अपनी डाल दी, सीमा लगा दी, श्रीर पिछलगुश्रा वने, श्रगुश्रा न वनकर, कौन ऐसा वेहया है; गगन की उन्मुक्तता में राह श्रंतर की हुमासें श्री' उठानें हैं वनातीं, घरणि की संकीणंता में रूढ़ि के, ग्रावतं ही श्रवसर मिलेगे। शब्द के श्राकाश पर उड़ता रहा, पद-चिह्न पंसों पर मिलेंगे। ग्राज भी सीमा-रहित ग्राकाश ग्राकर्पण-निमंत्रण से भरा है, आज पहले के युगों से सौ गुनी मानव-मनीपा उर्वरा है, ग्राज ग्रद्भुत स्वप्त के ग्रभिनव क्षितिज हर प्रात खुलते जा रहे हैं, मानदंड भविष्य जीवन का सितारों की हथेली पर वरा है; कल्पना के पुत्र यगुग्राई सदा करते रहे हैं, और ग्राग भी करेंगे, है मुभो विश्वास मेरे वंशजों के पंख फिर फड़कें-हिलेंगे, फिर गगन-मंथन करेंगे! शब्द के आकाश में उड़ता रहा, पद-चिह्न पंखों पर मिलेंगे।

### कुम्हार का गीत

(ताली की ताल पर गाने के लिए)

चाक चले चाक!

चाक चले चाक! अंवर दो फांक— आये में हंस उड़े, आये में काक! चाक चले चाक!

चाक चले चाक ! घरती दो फाँक— ग्राघी में नीमफले, ग्राघी में दाख ! चाक चले चाक ! चाक चले चाक ! दुनिया दो फाँक— ग्रामी में चाँदी है, ग्रामी में राख ! चाक चले चाक !

चाक चले चाक ! जीवन दो फाँक—— आधे में रोदन है, आधे में राग ! चाक चले चाक !

चाक चले चाक !
वाजी दो फाँक,
खूव सँभल ग्राँक—
में,किस मुद्दी,ताक?

जुस है किस मुट्ठी में, किस मुट्ठी, ताक? चाक चले चाक!

चाक चले चाक!

# जामुन चूती है

(ढोलक-मजीरे पर सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकघुन पर ग्राधारित)

> श्रव गाँवों में घर-घर शोर कि जामुन चूती है।

> सावन की वदली अंबर में मचली, भीगी-भीगी होती भोर कि जामुन चूती है।

स्रव गाँवों में घर-घर शोर
कि जामुन चूती है।
मचु की पिटारी
भौरे-सी कारी,
वागों में पैठें न चोर
कि जामुन चूती है।
स्रव गाँवों में घर-घर शोर
कि जामुन चूती है।

भुक-भुक विने जा, सौ-सौ गिने जा, क्या है कमर में न जोर कि जामुन चूती है? अब गाँवों में घर-घर बोर कि जामुन चूती है।

डालों पे चढ़कर, हिम्मत से वढ़कर, मेरे बीरन, भक्तभोर कि जामुन चूती है। ग्रव गाँवों में घर-घर शोर कि जामुन चूती है।

रस के कटोरे दुनिया वटोरे, रस वरसे सब ग्रोर कि जामुन चूती है। ग्रव गाँवों में घर-घर शोर कि जामुन चूती है।

#### गंधर्व-तालः

(लिंछमा का गीत) (सहगान के लिए : उत्तरप्रदेश की एक लोकधुन पर स्राधारित)

> छितवन की, छितवन की म्रोट तलैया रे, छितवन की!

जल नील-नवल, शीतल, निर्मल, जल-तल पर सोन-चिरैया रे, छितवन की, छितवन की ग्रोट तलेया रे,

सित-रक्त कमल
भलमल-भलमल,
दल पर मोती चमकैया रे,
छितवन की,

१. यह और इसके वाद का गीत फुटनोट में दी गई व्याख्याओं के साथ २३-६-'६२ को आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली से प्रसारित किया गया:

याज श्रापको अपने दो गीत सुनाने जा रहा हूँ। ये दोनों ही उत्तरप्रदेश की लोकयुनों पर आधारित है। लये ग्रलग-ग्रलग है, पर दोनों गीत एक-दूसरे से स्वतन्त्र नहीं है। पहला गीत प्रेमिका का कथन है, दूसरा, प्रेमी का।

पहले गीत का शीर्षक है 'गंधर्व ताल'। इसे आप लिष्टमा का गीत समर्भे---लिखमा प्रेमिका का कल्पित नाम है---सॉवर, प्रेमी का।

लय बहुत सूक्ष्म किंतु बहुत सवल सूत्र है। उसे पकड़ते ही वह ग्रापको ग्रपने वातावरण में खीच लेती है। या यो कह सकते है कि लोकघुन के साथ लोक-जीवन ही ग्रापको ग्रपने मे रमा लेता है।

लोक-जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे एक युग तक उपेक्षा ग्रथवा भर्त्सना के साथ देखने के बाद अब हम नागरिक कुछ ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे हैं—हाय, हमारे जीवन से ये चीजे निकल गई है!

छितवन की ग्रोट तलैया रे, छितवन की!

दर्पेगा इनमें, बिवित जिनमें रिव-शिश-कर गगन-तरैया रे, छितवन की, छितवन की ग्रोट तलैया रे, छितवन की !

जल में हलचल, कलकल, छलछल, मंकृत कंगन, भंकृत पायल, पहुँचे जल-खेल-खेलैया रे, छितवन की, छितवन की ग्रोट तलैया रे,

साँवर, मुफको भी जाने दे,

इनमें से एक है ग्रज्ञात के प्रति ग्राकर्षण, उसके प्रति कल्पना, उससे साकार होने की कामना।

खुले हुए भू-भाग में छितवन का एक घना वन है, वन के वीचोवीच में एक छोटा-सा ताल है, वहां पहुँचना दुर्गम है। पर लोक-कल्पना कव हार मानती है ? वह कैंसा ताल है, कौन उसमें नहाने आते हैं, वड़े ही अद्भुत लोग होंगे जो उस ताल में — संसार की ग्रांखों से दूर—जल-कीड़ा करने आते होंगे। क्या उनके साथ स्नान करने का लोभ संवरण किया जा सकता है ?

स्नान नागरिक जीवन में एक आवश्यक, दैनिक क्रिया है, और कुछ नहीं। पर हमारे सांस्कृतिक जीवन में, किसी विशेष नदी, तालाव, निर्फर, सागर तट पर नहाने के लिए भारत की अपार जनता ने इस देश की आरपार कितना ख़ँदा होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

कौन साहस करेगा कि इस प्रवृत्ति को निरर्थक कहे।

छितवन की ओट में जो जर्लया है उसमें स्नान करने की आकांक्षा के लिए आप लिछमा को कैसे दोवी ठहराएँगे ? पोखर में कूद
नहाने दे;
लूं तेरी सात वलैया रे,
छितवन की,
छितवन की ग्रोट तलैया रे,

# आगाहीं

(साँवर का गीत)

(सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकधुन पर भ्राधारित, जिसे ढिढिया कहते हैं।)

पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा ! मत जाना, लिखमा; मत नहाना, लिखमा ! पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा!

दूसरे गीत का शीर्पक है 'आगाही' । यह लिखमा के प्रेमी साँवर का गीत
 है । साँवर शायद उसका नाम इसलिए दिया गया होगा कि वह साँवला था ।

लोक-जीवन का जहाँ एक पक्ष यह है कि वह कल्पना की ओर भुकता है, वहाँ उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि वह वास्तिविकतासे चिपका रहता है। कल्पना वहीं तक ग्रन्छी है जहां तक वह मन को सहलाए, दुलराए, गुदगुदाए; ग्रगर वह वास्तिविकता से, पाँवों के नीचे की घरती से, ग्रलग खीवती है तो लोक-जीवन फ़ौरन सतर्क हो जाता है। पर वास्तिविकता की महत्ता वताने के लिए वह तर्क का सहारा नहीं लेता। वह भय, जनश्रुति, दंतकथा, ग्रंधिवश्वास सवकी सहायता लेता है। श्रव तो मनोविज्ञान भी हमको बताता है कि हमारे महत्त्वपूर्ण कार्यों का शायद एक प्रतिशत तर्क-सम्मत होता हो।

जनश्रुति है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुमारियाँ छितवन की श्रोट की तलैया में नहाने गई हैं और लौटकर नहीं आई। इसके ऐतिहासिक सच-भूठ की जाँच-पड़ताल करने की ग्रावश्यकता नहीं। साँवर इसी का संहारा लेकर ग्रपनी लिछमा को वहाँ जाने से रोकता है।

यह कल्पना को वास्तविकता की स्रागाही है। साथ ही प्रेमी की एक स्वाभाविक स्राशंका भी इस स्रागाही में छिपी है। वह छितवन के तस्वर बहुतेरे उसको चार तरफ़ से घेरे,

उनकी डालों के भुलावे में न ग्राना, लिखमा !

उनके पातों की पुकारों, उनकी फुनगी के इशारों, उनकी डालों के बुलावे पर न जाना, लिछमा! पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिछमा!

उनके बीच गई सुकुमारी, श्रपनी सारी सुघ-बुध हारी;

उनकी छाया - छलना से न छलाना, लिखमा !

न छलाना, लिखमा; न भरमाना, लिखमा ! उनकी छाया-छलना से न छलाना, लिखमा ! पच्छिम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा !

जो सुकुमारी ताल नहाती, वह फिरलौट नहीं घर आती,

हिम-सी गलती ; यह जोखिम न उठाना, लिखमा !

न उठाना, लिखमा; न उठाना, लिखमा! जल में गलने का जोखिम न उठाना, लिखमा! पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा!

गोरे गंघवीं का मेला जल में करता है जल खेला, उनके फेरे, उनके घेरे में न जाना, लिखमा ! उनके घेरे में न जाना, उनके फेरे में न पडना,

तो साधारण, साँवला, मिट्टी का पुतला है। अगर लिंछमा ने दिव्य, गोरे, गन्धवों को देख लिया तो कही ऐसा न हो कि साँवर उसके मन से उतर जाए। अगर लिंछमां कभी अनजाने ऐसे गन्थवों के घेरे में पड़ ही जाय, तो उनसे वचने का मन्त्र भी वह वतलाता है। गोरे की काट है काला। वह अपने साँवरे को याद करे जो उसपर वावरा है।

पच्छिम के गोरे गन्धर्वों में अनायास ही एक और संकेत आ गया है जिसकी कल्पना मैं अपने श्रोताओं पर छोड़ देना चाहूँगा।

उनके फेरे, उनके घेरे में न जाना, लिखमा ! पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा !

उनके घेरे में जो ग्राता, वह बस उनका ही हो जाता, जाता उनको ही पिछुग्राता हो दीवाना, लिछमा!

हो दीवाना, लिखमा, हो दीवाना, लिखमा! जाता उनको ही पिछुग्राता हो दीवाना लिखमा! पिछम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा!

जिसके मुख से 'कृष्ण' निकलता, उसपर जोर न उनका चलता, उनके बीच ग्रगर पड़ जाना, ग्रपने साँवर वावरे को न भुलाना, लिखमा!

न भुलाना, लिखमा; न विसराना, लिखमा ! अपने साँवर बावरे को न भुलाना, लिखमा ! पिंच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा !

मत जाना, लिखमा; मत नहाना, लिखमा! पिच्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिखमा!

#### मालिन बीकानेर की

्वीकानेरी मजदूरिनियों से सुनी एक लोकधुन के ग्राधार पर) 'लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल, लोगी मोल !'—पंत

फुलमाला ले लो,

लाई है मालिन वीकानेर की। मालिन वीकानेर की।

बाहर-बाहर बालू-वालू, भीतर-भीतर वाग है, बाग-वाग में हर-हर विखे धन्य हमारा भाग है ; फूल - फूल पर भींरा, डाली - डाली कोयल टेरती। फुलमाला ले लो,

लाई है मालिन बीकानेर की। मालिन वीकानेर की।

घवलपरी का पक्का घागा, सूजी जैसलमेर की, भीती - बीनी रंग - विरंगी डलिया है ग्रजमेर की; कलियाँ डूँगरपुर, वूँदी की, अलवर की, अंवेर की। फुलमाला ले लो,

लाई है मालिन वीकानेर की। मालिन वीकानेर की।

श्रोदनी श्राधा श्रंवर हक ले ऐसी है चित्तीर की, चोटी है नागौर नगर की. चोली रनथंभीर की: घँघरी आघी धरती ढकती है मेवाड़ी घेर की। फूलमाला ले लो. लाई है मालिन बीकानेर की।

मालिन बीकानेर की।

ऐसी लंबी माल कि प्रीतम-प्यारी पहनें साथ में ; ऐसी छोटो माल कि कंगन वाँघें दोनों हाथ में, पल भर में कलियाँ कुम्हलातीं द्वार खड़ी है देर की। फुलमाला ले लो, लाई है मालिन बीकानेर की। मालिन बीकानेर की।

एक टका घागे की क़ीमत
पाँच टके है फूल की,
तुमने मेरी क़ीमत पूछी ?—
भोले, तुमने भूल की।
लाख टके की बोली मेरी !—दुनिया है ग्रंघेर की !
फुलमाला ले लो,
लाई है मालिन बीकानेर की।
मालिन बीकानेर की।
सहागिन बीकानेर की—

#### रुपैया

(ढोलक पर सहगान के लिए: उत्तरप्रदेश की एक लोकधुन पर आधारित)

श्राज महेंगा है, सेंया, रुपैया।

रोटी न महँगी है, लहँगा न महँगा,

> महंगा है, सैयाँ, रुपैया। श्राज महंगा है, सेयाँ, रुपैया।

वेटी न प्यारी है, वेटा न प्यारा,

> प्यारा है, सैयाँ, रुपैया। मगर महँगा है, सैयाँ, रुपैया।

नाता न साथी है, रिश्ता न साथी,

> साथी है, सैंयाँ, रुपैया। मगर महँगा है, सैयाँ, रुपैया।

गाना न मीठा, बजाना न मीठा,

> मीठा है, सैंयाँ, रुपैया। मगर महंगा है, सैयाँ रुपैया।

गाँधी न नेता, जवाहर न नेता,

> नेता है, सैंयाँ, रुपैया। मगर महुँगा है, सैंयाँ, रुपैया।

दुनिया न सच्ची है, दीन नहीं सच्चा,

> सच्चा है, सैंयाँ, रुपैया । मगर महंगा है, सैयाँ रुपैया । स्राज महंगा है, सैंयाँ, रुपैया ।

### वर्षाऽमंगल

'सिख कारी घटा वरसे वरसाने पै गोरी घटा नॅद गाँव पै री'—ठाकुर (मंच गान)

[साइक्लोरामा पर काले वादल छाए हैं: बीच-बीच में विजली चमकती है स्रौर गङ्गड़ाहट का शब्द होता है।

मंच पर एक श्रोर क्षीणकाय सात पुरुषों की पंक्ति है, दूसरी श्रोर सात स्त्रियों की। दोनों के बीच में एक युगल—पुरुषों की पंक्ति की श्रोर स्त्री, स्त्रियों की पंक्ति की श्रोर स्त्री, स्त्रियों की पंक्ति की श्रोर पुरुष। पुरुषों ने देहाती ढंग की टूनी रंग की पगड़ी बाँबी है, जिसका लंबा पुछल्ला सामने छाती पर दाहिनी तरफ़ लटक रहा है, उनके कुरते श्रोर घोती का रंग सफ़ेद है। स्त्रियों ने टूनी रंग की साड़ी पहनी है, जिसका पल्लू वाएँ कंघे से पीछे की श्रोर लटक रहा है; उनकी श्राधी वाह की कुरती सफ़ेद रंग की है; उनके शरीर पर कोई श्राभूषण नहीं है। रंग सूखेपन श्रीर जलन के प्रतीक हैं।

पंक्तियाँ वोलते समय लोग श्राकाश की श्रोर गर्दन उठाते है। वाद को सामने देखते हैं।]

पुरुष पंक्ति गोरा वादल !

स्त्री पंक्ति गोरा बादल! दोनों पंक्ति गोरा बादल ! युगल

गोरा बादल तो वे-बरसे चला गया; क्या काला वादल भी वे-बरसे जाएगा?

पुरुष पंक्ति बहुत दिनों से ग्रम्बर प्यासा ! स्त्री पंक्ति बहुत दिनों से घरतो प्यासी !

दोनों पंक्ति बहुत दिनों से घिरी उदासी! युगल

गोरा वादल तो तरसाकर चला गया; क्या काला वादल भी जग को तरसाएगा?

पुरुष पंक्ति गोरा वादल! स्त्री पंक्ति काला वादल!

दोनों पंक्ति गोरा वादल ! काला बादल ! युगल (पुरुष)

गोरा वादल उठ पिछम से म्राया था— गरज-तरज कर फिर पिछम को चला गया।

युगल (स्त्री)

काला वादल उठ पूरव से आया है—
कड़क रहा है, चमक रहा है, छाया है।

पुरुष पंक्ति श्राँखों को घोखा होता है ! स्त्री पंवित

जाग रहा है या सोता है?

युगल (पुरुष)

गोरा वादल गया नहीं था पिच्छम को, रंग वदलकर अब भी ऊपर छाया है।

चार खेमे चौंसठ खूँटे

युगल (स्त्री)

गोरा वादल चला गया हो तो भी नया, काले वादल का सब ढंग उसी का और पराया है।

पुरुष पंक्ति इससे जल की स्राज्ञा, घोखा !

उलटा इसने जल को सोखा!

युगल

कैसा अचरज! कैसा घोखा! छूँछी घरती,

भरा हुग्रा वादल का कोखा।

पुरुष पंक्ति गोरा वादल ! स्त्री पंवित

काला वादल !

दोनों पंक्ति काला वादल ! गोरा वादल ! युगल (पुरुष)

गोरा वादल तो वे-वरसे चला गया; क्या काला वादल भी वे-वरसे जाएगा?

युगल (स्त्री)

गोरा वादल तो तरसा कर चला गया; क्या काला वादल भी जगको तरसाएगा?

पुरुष पंक्ति गोरा बादल ! स्त्री पंक्ति

काला वादल!

युगल
पूरव का, पिन्छम का वादल,
उत्तर का, दिक्खन का वादल—
कोई वादल नहीं वरसता।
वसुंघरा के
कंठ-हृदय की प्यास न हरता।

#### वसुघा-तल का

जन-मन-संकट-त्रास न हरता। व्यर्थ प्रतीक्षा ! धिक प्रत्याजा ! धिक प्रत्यज्ञता !

उसे कहें क्या कड़क - चमक जो नहीं बरसता!

पुरुष पंक्ति गोरा वादल ! स्त्री पंवित

एक तरह का

काला वादल!

सारा वादल!

[विजली चमकती है: गड़गड़ाहट का शब्द होता है। सब लोग ऊपर की ग्रोर देखते हैं। बूंद न गिरने से फिर निराश हो सिर भुका लेते है।]

#### युगल

जीवित श्रांकों की, कानों की ग्राशा रखता; प्यासा रखता!प्यासा रखता!प्यासा रखता!

पुरुष पंक्ति गोरा वादल प्यासा रखता! स्त्री पंवित

काला वादल प्यासा रखता!

[वारी-वारी से दोनों पंवितयाँ मंद-मंदतर स्वर में दुहराती है। फिर बिजली चमकती है, वादल गरजता है। दूर पर कोई व्यंग्य भरे स्वर में गाता है 'सखि कारी घटा वरसै वरसाने पै गोरी घटा नॅद गाँव पै री।'\*\*\*\* पर्दा गिरता है।

### राष्ट्र-पिता के समक्ष

हे महात्मन्, हे महात्थ, हे महा सम्राट! हो अपराध मेरा क्षम्य, मैं तेरे महा प्रस्थान की कर याद, या प्रति द्वस तेरा मर्मवेधी, दिल-कुरेदी, पीर-तिक्त ग्रभाव ग्रन्भव कर नहीं तेरे समक्षं खड़ा हुआ है। घार कर तन-राम को क्या, कृष्ण को क्या-मृत्तिका का ऋण सभी को एक दिन होता चुकाना; मृत्यु का कारण, वहाना। भ्रौर मानव-धर्म है म्रनिवार्य को सहना-सहाना । ग्रौ' न मैं इसलिए ग्राया हूं कि तेरे त्याग, तप, निःस्वार्थ सेवा, सल्तनत को पलटनेवाले पराक्रम. दंभ-दर्प विचूर्णकारी जूरता श्री' शहनशाही दिल, तवीयत, ठाठ के पश्चात ग्रव युग भुक्खड़ों, बोनों, नक़लची वानरों का आ गया है ; शत्रु चारों स्रोर से ललकारते हैं. वीच, अपने भाग-दुकड़ों को मुसलसल उछल-कूद मची हुई है ; त्याग-तप की हुंडियाँ भुनकर समाप्तप्राय भ्रष्टाचार, हथकंडे, खुशामद, वंदरभपकी की कमाई खा रही हैं।

अस्त जव मार्तण्ड होता, अंवकार पसारता है पाँव अपने, दिमिटमाते कुटिल, खल-खद्योत दल, आत्मप्रचारक गाल-गाल प्रगाल कहते घूमते हैं यह हुआ, वह हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ! शत-शत, इसी ढव की, कालिमा की

# छद्म छायाएँ चतुर्दिक विचरती हैं।

प्रखर-उज्ज्वल दिवस के पश्चात काली रात को तैयार रहना चाहिए ही। रात को जो रात करके जानता है, वह नहीं ग्रज्ञान-भ्रम-तम से घिरा है, प्रात उसकी इंतजारी में खड़ा है। जब तिमिर में काल चक्र घँसे तभी तो जातियों के धैर्य की होती परीक्षा!

किंतु ग्रात्म प्रवंचना से जातियों को उबरते इतिहास ने देखा नहीं है।

ग्रौर इसमें तू सहायक किसलिए हो ?--हे महात्मन्, हे महारथ, हे महा सम्राट! हो अपराघ मेरा क्षम्य, इतना पूछने को सिर्फ़ हाज़िर सामने तेरे हुम्रा हूँ,। तू घरा से कूच जब करने लगा था, छोड़ क्यों श्राया वहाँ तु रजत-हीरक मुक्ट, खलदल कवच, आयुघ, मंत्र से अभिविक्त. माला श्रौ' खड़ाऊँ ? उस खड़ाऊँ में ग्रंगूठा डाल देना तो सरल था, किंतु वह उठती नहीं है, पहननेवाला कभी चलता न दिखता,

यस 'खड़ा हैं' कह रहा है। ग्रीर माला वन गई है माल ग्री' जनजाल जिसमें फँसे रहने में कुशलता दीख पड़ती, निकलना तो कूटनीतिक हार होगी, मुक्ट में सिर को विठाने के लिए सिर को फुलाया जा रहा है-ठीक वस वह कफ़न वाँचे शीश पर था-किंतु होदे की तरह वह ढकढकाता, शीश पर थिर हो न पाता। श्रोर खलदल कवच तन पर इस तरह लगता कि जैसे नाग-त्यक्ता केंचली में केंचुया वरसात का पैठा हुया है; श्रीर सूक्ष्मायुघ, कि जिनसे तोप का मुँह वन्द होता था, ववंडर उभरता था, शांत होता था, वही हैं, किंतु उनकी शक्ति गायव हो गई है; ले उन्हीं को हाथ में विवकजीट' कुछ प्रतिदिन घुमाते-घूमते ग्रखवार के ऊपर चलाते जो कि प्रातः काल उनके वार से मर शाम को पंसारियों के काम आते; श्रौर श्रपने हाथ श्रपनी पीठ को वे थपथपाते!

में कहूँगा तो नहीं कोई सुनेगा, अनुकरण होता नहीं है सफल प्रतिमा का कभी भी!

१. स्पेन के प्रसिद्ध लेखक सरवैटीज (१५४७-१६१६) के विश्वविख्यात ग्रंथ 'डान विवक्जोट' का नायक । मेरे निवन्ध-संग्रह 'नये-पुराने भरोक्ष' में इस पर एक लेख है।

और गो संदेह मुक्तको है कि तेरी भी सुनेगा कौन, फिर भी हो सके तो देख ले करके तुमुल आकाशवाणी: "मत करो उपहास मेरा और मेरे श्रायुघों का भ्रौर ग्रपना भ्रौर मेरे देश के भोले जनों का ! तीर मेरे हाथ का तुक्का तुम्हारे हाथ में है, माँगता प्रत्येक युग अपना नवायुध ; उसे नव संसार, नवयुग दृष्टि से ढालो, जतन कर नवल वल, तप. साधना की ग्राग में डालो, निकालो, घार दो, लो ; त्रिपुर-गय संहारकारक शंभु अजगव भी नहीं था राम के कुछ काम का, इससे उन्होंने तोड़ उसको नए धनू से कर नया टंकार नुतन दानवों का था किया संहार, श्रजित नया जय-जयकार। जोवित व्यक्ति, जीवित जाति. जीवित राष्ट् का लक्ष्मग् यही शृङ्गार।"

### त्राज़ादी के चौदह वर्ष

देश के वेपढ़े, भोले, दीन लोगो !

श्राज चौदह साल से आजाद हो तुम ।
कुछ समय की माप का आभास तुमको ?
नहीं; तो तुम इस तरह समभो
कि जिस दिन तुम हुए स्वाघीन उस दिन
राम यदि मुनि-वेश कर, शर-चाप घर
वन गए होते,
साथ श्री, वैभव, विजय, ध्रुव नीति लेकर
श्राज उनके लौटने का दिवस होता !

मर चुके होते विराघ, कवंघ, खरदूषगा, त्रिशिर, मारीच खल, दुर्वन्तु वानर वालि, और सवंश दानवराज रावण; मिट चुकी होती निशानी निशिचरों की, कट चुका होता निराशा का अधिरा, छट चुका होता श्रीवश्चय का कुहासा, धुल चुका होता घरा का पाप संकुल, मुक्त हो चुकता समय भय की, श्रनय की श्रृह्वला से, राम-राज्य प्रभात होता!

पर पिता-ग्रादेश की ग्रवहेलना कर (या भरत की प्रार्थना सुन) राम यदि गद्दी सँभाल अवघपुरी में वैठ जाते, राम ही थे, श्रवध को वे व्यवस्थित, सज्जित, समृद्ध ग्रवश्य करते, किंतु सारे देश का क्या हाल होता। वह विराध विरोध के विप दंत वोता, दैत्य जिनसे फूट लोगों को लड़ाकर शक्ति उनकी क्षीगा करते। वह कबंघ कि ग्रांख जिसकी पेट पर है, देश का जन-धन हड़पकर नित्य वढ़ता, वालि भ्रव्टाचारियों का प्रमुख बनता, श्रौर वह रावए। कि जिसके पाप की मिति नहीं भ्रपने भ्रनुचरों के, वंशजों के संग खुलकर खेलता, भोले-भलों का रक्त पीता. अस्यियाँ उनकी पड़ी चीत्कारतीं कोई न, लेकिन, कान करता।

देश के अनपढ़, गँवार, गरीव लोगो !

श्राज चौदह साल से श्राजाद हो तुम ; देश के चौदह बरस कम नहीं होते; श्रोर इतना सोचने की तो तुम्हें स्वाधीनता है ही कि श्रपने राम ने उस दिन किया क्या ? देश में चारों तरफ़ देखो, बताश्रो।

#### ध्वस्त पोत

बंद होना चाहिए यह तुमुल कोलाहल, करुण चीत्कार, हाय-पुकार, कर्कश-ऋद्ध-स्वर ग्रारोप वृढे नाविकों पर, इवेतकेशी कर्णधारों पर, कि अपनी अवलता से, ग़ल्तियों से, या कि गुप्त स्वार्थ प्रेरित, तीर्थयात्रा पर चला यह पोत लाकर के उन्होंने इस विकट चट्टान से टकरा दिया है। यान ग्रब है खंड-खंड विभन्त, करवट, सूत्र सब टूटे हुए, हर जोड़ भूठा, चूल ढीली, नभमुखी मस्तूल नतमुख, भूमि-लुंठित। उलटकर सव ठाठ-काठ-कवार-संपद-भार कुछ जलमग्न, कुछ जलतरित, कुछ तट पर विश्वंखल, विकृत, विखरा, विछा, पटका-सा, फिका-सा। मरे, घायल, चोट खाए, दबे, कुचले ग्रौर इवों की न संख्या। वचे, अस्त-व्यस्त, घवराए हम्रों का। दिक्-ध्वनित कदन !---इसी के वीच लोलुप स्वार्थपरता

दया, मरजादा, हया पर डाल परदा, धिक्, लगी है लूट नोच, खसोट में भी ।

इस निरात्म प्रवृत्ति की करनी उपेक्षा ही उचित है।
पूर्णता किसमें निहित है?
स्वल्प ये कृमि-कीट कितना काठ खाएँगे-पचाएँगे!
कभी क्या छू सकेंगे,
ग्रात्मवानो, वह ग्रमर संपद कि जिससे
यह वृहद् जलयान होकर पुनर्निमत, नव सुसिज्जत
नव तरंगों पर नए विश्वास से गितमान होगा।

किंतु पहले वंद होना चाहिए यह तुमुल कोलाहल, कर्ण त्राह्वान, कर्कश-कृद्ध कंदन। पुछता है, ग्रादिहीन ग्रतीत के ग्री यात्रियो. क्या ग्राज पहली वार ऐसी घ्वंसकारी, मर्मभेदो, दुर्द्धरा घटना घटी है ? वीथियाँ इतिहास की ऐसी कथाओं से पटी हैं, जो वताती हैं कि लहरों का निमंत्रण या चुनौती तुम सदा स्वीकारते, ललकारते बढ़ते रहे हो। सिर्फ़ चट्टानें नहीं, दिक्काल तुमसे टक्करें लेकर हटे हैं, ग्रीर कितनी वार ?-वे जानें, वताएँ। टूटकर फिर वने, फिर-फिर डूबकर तुम तरे, विप को घुँटकर ग्रमरे रहे हो।

ग्राज तुम इस छुद्र युग की चाल, छल से विकल, निश्चल, हार बैठोगे, नहीं विश्वास मुभको। मैं उसी संजीवनी से बोलता जिसके घनी तुम, मृत्यु पर अन्तिम विजय के ध्रुव प्रणी तुम !

बीच की ये मंजिलें हैं। ग्रीर यह घटना वड़े ही क्रांति ग्रीर युगांतकारी मोड़ की उद्घोपणा है। क्रोध करना कर्णधारों पर निरर्थक; वे थके, वृढ़े, पके, संघर्ष से ऊबे, भुजाय्रों, कमर, कंघों को जरा ग्राराम देना चाहते थे। हम न हों अनुदार उनके प्रति ऋ एी हम कम नहीं हैं। साथ ही हम सोचने को भी विवश हैं, काश, उनके लोचनों पर धुंध छा जाता न इतना शाप की चट्टान में वरदान का नवद्वीप दिखता ! काश, वे यह जान पाते मूल्य उनकी भूल, उनके स्वार्थ का हमको चुकाना पड़ेगा कितने दिनों तक ग्रौर कितना ! काश उनपर हो न हम दायित्व सारा छोड़ देते ! जो हुग्रा, होना वही था, कित् यह संकेत भी सुस्पष्ट ही है, कर्णधारों-नाविकों के साथ ग्रब नेतृत्व-नेता का जमाना लद चुका श्रिधनायकत्व जहाज का जनगरा करेगे—तीर्थयात्री।

इसलिए इस ग्रमर यात्रा के मुसाफ़िर, सब उठो फिर, कमर बाँघो, साँस साघो; समर जीवन का ग्रभी ग्रविजित पड़ा है; तुम न थकने के लिए, ग्राराम करने को वने हो, कमं, प्रतिक्षण कमं, का वरदान या ग्रमिशाप तुम हो जन्म के ही साथ लाए; मुक्ति ग्रंतिम श्वास तक मिलनी नहीं है। उठो, जो टूटा हुग्रा है उसे जोड़ो,— एकर्ता के सूत्र ग्रव भी कम नहीं हैं; जो फटा उसको मिलाग्रो.— मेल की ताक़त बड़ी है; छिद्र देखो, भरो,— लिदान्वेष छोडो; कार्य तत्परकर स्पर्धा करो पर विद्वेष छोडो; जो विछा. विखरा समेटो. कित् जो वेकार उससे ग्रांख मोड़ो। भाग्य लेटे का सदा लेटा रहा है, जो खड़ा है भाग्य उसका उठ खड़ा है, चल पड़ा जो भाग्य उसका चल पड़ा है--ऋषि-वचन यह। जो पड़ा है पोत करवट कोटि कर बल दे उसे उत्तान कर दो, मध्य उसके यह महा मस्तूल थापो, सघा, सीघा, सिद्ध विधिवत-"ऊर्घ्वं हग, सम पग" प्रगति का मंत्र अपने पूर्वजों का-राष्ट-तन की रीढ़ जैसी, भ्रायं-निष्ठा-यज्ञ की यह यष्टिका है-ब्रह्म शर, शिव लिंग, विष्णु ध्वज अनवनत्, पुष्ट, ध्रुव-हढ़, दीर्घ, ग्रजर, ग्रमोघ, ग्रक्षत ग्रीर ग्रच्युत। पाल पर लिख दो प्रतिज्ञा पार्थ की; शहतीर-सी डाँडें सँभालो, फेन-मुख उद्धत तरगों की अनी चापो; करो उन पर ग्रनवरत शासन, सतत श्रमशील, ग्रासन से न डोलो: भर उमंगों से करो ग्रभियान.

सागर चीरते श्रागे बढ़ो, श्रागे बढ़ो, उत्कंठ गाते गान—

हम सदा जवान!
हम सदा जवान!
हम सदा जवान!
हम चले चुनौती बन के युग-जहान को,
औ' चुनौती बन के मौत को, मसान को,
हम चले लहर-लहर पे देते इम्तहान!
हम सदा जवान!
हम सदा जवान!
शक्त मूर्तिमान!

### स्वाध्याय कक्ष में बसंत

शहर का, फिर बड़े, तिसपर दफ्तरी जीवन---कि बंघन करामाती--जो कि हर दिन (छोड़कर इतवार को, सौ शुक्र है अल्लामियाँ का, आज को आराम वे फ़रमा गए थे) सुबह को मुर्गा वनाकर है उठाता, एक ही रफ़्तार-ढरें पर घुमाता, शाम को उल्लू वनाकर छोड़ देता, कव मुभे अवकाश देता है कि बौरे ग्राम में छिपकर कृहकती कोकिला से घडकनें दिल की मिलाऊँ. टार की काली सड़क पर दौडती मोटर, बसों से, लारियों से, मानवों को तुच्छ-बौना सिद्ध करती दीर्घ-द्वार इमारतों से, दूर

पगडंडी पकड़कर निकल जाऊँ, क्षितिज तक फैली दिशाएँ पिऊँ, फागुन के सँदेसे की हवाएँ सुनूँ, पागल वनूँ, वैठूँ कुंज में, वासंतिका का पल्लवी घूँघट उठाऊँ, ग्रांख डालूँ ग्रांख में, फिर कुछ परानी याद ताजी करूँ, उसके साय नाचूँ, कुछ पराने, कुछ नये भी गीत गाऊँ, हाय में ले हाय बैठूँ ग्रीर कुछ निःशब्द भावों की भैंवर में इव जाऊँ—

किंतु फागुन के सँदेसे की हवाएँ हें नहीं इतनी ग्रवल, ग्रसहाय शहर-पनाह से, ऊँचे मकानों से, दुकानों से ठिठककर बैठ जाएँ, या कि टकरा लौट जाएँ। मंत्रियों की गद्दियों से, फ़ाइलों की गड्डियों से, दफ़तरों से, अफ़सरों से, वे न दवतीं: पासपोर्ट न चाहिए उनको, न वीजा । वे नहीं ग्रभिसारिकाएँ जो कि विजली की चकाचौंवी चमक से हिचिकचाएँ। वे चली ग्रातीं ग्रदेखी, विना नील निचोल पहने, सनसनाती.

ग्रीर जीवन जिस जगह पर सहज, स्वाभाविक, ग्रनारोपित, वहाँ पर गुनगुनातीं, रहस प्रतिव्वनियाँ जगातीं, गुदगुदातीं, समय-मीठे दर्द की लहरें उठातीं; (ग्रीर क्या ये पंक्तियाँ हैं ?) क्लाकों के व्यस्त दरवों, उल्लुग्नों के रात के ग्रड्डों, क्लावों, सिनेमाघरों से, ह्प-वाक्पदुता-प्रदर्शक पार्टियों से, होटलों से, रेस्टराग्नों से, मगर, उनको घृणा है।

ग्राज छुट्टी; याज मुख पर क्लाकी चेहरा लगाकर ग्रसलियत ग्रपनी छिपानी नहीं मुक्तको, ग्राज फिर-फिर फ़ोन की ग्रावाज ग्रत्याचार मेरे कान पर कर नहीं सकती, स्राज टंकनकारियों के. ग्राशुलिपिकों के पसीने से वसी म्रालसी फ़ाइल, नोटिसें, पुरजियाँ, मेरा जी नहीं मिचला सकेंगी। स्राज मेरी स्रॉख अपनी, कान स्रपना, नाक स्रपनी। इसलिए ही म्राज फागुन के सेंदेसे की हवाओं की मुक्ते ब्राहट मिली है पत्र-पुस्तक-चित्र-प्रतिमा-फूलदान-सजीव इस कवि-कक्ष में जिसकी खुली है एक खिड़की लान से उठती हुई हरियालियों पर,

फूल-चिड़ियों को भुलाती डालियों पर, ग्रीर जिसका एक वातायन गगन से उतरती नव नीलिमाग्रों पर खला है। वाहरी दीवार का ले कर सहारा लोम-लतिका भेद खिडकी पर मढ़ी जाली अचानक ग्राज भीतर ग्रा गई है कुछ सहमती, सकपकाती भी कि जैसे गाँव की छोरी ग्रकेली खड़ी ड्राइँगरूम में हो। एक नर-छिपकली मादा-छिपकली के लिए आतुर व्रि "व्रि "करती ग्रालमारी-ग्रालमारी फिर रही है। एक चिड़िया के लिए दो चिडे लड़ते, चुहचुहाते, फुरफुराते म्रा गए हैं-उड़ गए हैं--म्रा गए फिर— उड़ गए फिर---एक जोडा नया ग्राता ! ... किस क़दर वे-ग्रस्तियारी, वेक़रारी !--'नटखटो, यह चित्र तुलसीदास का है, मूर्ति रमन महपि की है। कित इनके ही परों के साथ ग्राई फूल भरते नीवुग्रों की गंध को कैसे उड़ा दूँ ?---हाथ-कंगन, वक्ष, वेणी, सेज के श्वत पुष्प कैसे नीवुग्रों में वस गए हैं !--दृष्टि सहसा

वात्स्यायन-कामसूत्र, कुमार-संभव को पुरानी जिल्द के ऊपर गई है, कीट-चित्रित गीत श्री जयदेव का वह, वहाँ विद्यापित-पदाविल, वह विहारी-सतसई है, श्रीर यह 'सतरंगिनी'; ये गीत मेरे ही लिखे क्या ! जिए क्षण को जिया जा सकता नहीं फिर— याद में भी— क्योंकि वह परिपूर्णता में यम गया है। श्रीर मीठा दर्द भी सुधि में घुलाते तिकत श्रीर श्रसह्य होता।

श्रौर यह भी कम नहीं वरदान ऐसे दिवस मेरे लिए कम हैं, श्रौर युग से, देस-दुनिया श्रौर अपने से शिकायत एक भ्रम है; क्योंकि जो अवकाश का क्षण सरस करता नित्य-नीरस-मर्त्य श्रम है, किंतु हर अवकाश-पल को पूर्ण जीना,

#### कलश ऋौर नीव का पत्थर'

ग्रभी कल ही पंचमहले पर कलश था, ग्रीर चौमहले, तिमहले, दुमहले से खिसकता ग्रव हो गया हूँ नीव का पत्थर!

काल ने घोखा दिया, या फिर दिशा ने,

१. यह कविता निम्नलिखित व्यास्या के साथ सत् १९६१ में ग्राकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली, से प्रसारित की गई थी।

"कलश किसी भवन के सबसे ऊँचे भाग का प्रतीक है-—हालांकि आधुनिक भवन निर्माण कला में कलश नहीं रक्खा जाता, पर प्रतीक अपना अर्थ त्यागने को तैयार नहीं। नीव का पत्थर इमारत का सबसे निचला भाग हुआ।

जीवन के किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि को इमारत का क्पक दिया जा सकता

£ 1

हर क्षेत्र में कुछ चीजें नीव के पत्थर की जगह पर होती हैं, उन्हीं के ऊपर सारी इमारत का दारोमदार होता है, पर वे दिखाई नहीं देती। कलश ऊपर भले ही दिखाई दे, भवन का ऋंगार हो, पर उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता; वहीं सारी इमारत पर निर्भर रहता है।

पर गतिमान जीवन की कोई उपलिब्ब स्थिर नहीं। जो कलश वनकर ऊपर-ऊपर रहता है उसे समय पाकर वल संचित करना, और, और ऊपर के कलशों को सँभालना पड़ता है। यह विचित्र है कि अविक वल पाकर, अविक महत्त्वपूर्ण वनकर, उसे नीचे जाना पड़ता है। और, दिखावटी और निर्वल ऊपर आते-जाते हैं।

किसी स्थित पर नीव की ग्रोर जानेवाले को ग्रसंतीय भी हो सकता है— जो हलके दिखावटी हैं, वे तो ऊपर हैं ; जो भारी और ठोस हैं, वे नीचे ! इस कविता में इस ग्रसंतोप को समभा और दूर किया गया है।" या कि दोनों में विपर्यय; एक ने ऊपर चढ़ाया, दूसरे ने खींच नीचे को गिराया, ग्रवस्था तो बढ़ी लेकिन ग्रवस्थित हूँ कहाँ घटकर!

ग्राज के साथी सभी मेरे कलश थे, ग्राज के सब कलश कल साथी बनेगे। हम इमारत, जो कि ऊपर से उठा करती बराबर ग्रीर नीचे को धंसी जाती निरंतर

#### दैत्य की देन

सरलता से कुछ नहीं मुक्को मिला है, जबिक चाहा है कि पानी एक चुल्लू पिऊँ, मुक्को खोदना कूग्राँ पड़ा है। एक कलिका को उँगलियों में पकड़ने को मुक्ते बन एक पूरा कंटकों का काटकर के पार करना पड़ा है ग्री' मधुर मधु के स्वल्प करण का स्वाद लेने के लिए मैं तर-वतर ग्रांसू, पसीने, खून से हो गया है; उपलब्बियाँ जो कीं, चुकाया मूल्य जो उनका; नहीं अनुपात उनमें कुछ; मगर सौभाग्य इसमें भी बड़ा है। जहाँ मुभमें स्वप्नदर्शी देवता था वहीं एक अदम्य कर्मठ दैत्य भी था जो कि उसके स्वप्न को साकार करने के लिए तन-प्राण की वाजी लगाता रहा, चाहे प्राप्ति खंडित रेख हो. या जून्य ही हो। श्रीर मैं यह कभी दावा नहीं करता सर्वदा शुभ, शुभ्र, निर्मल दृष्टि में रखता रहा हूँ-देवता भी साल में छः माह सोते-यशुभ, कलुपित, पतित, कुरिसत की तरफ़ कम नहीं म्राकिपत हुम्रा हूँ— प्राप्ति में सम-क्लिप्ट-किंतु मेरे दैत्य की श्रविराम श्रम की साधना ने, लक्ष्य कुछ हो, कहीं पर. हर पंथ मेरा तीर्थ-यात्रा-सा किया है--रक्त-रंजित, स्वेद-सिचित, अश्र-घारा-घौत। मंजिल जानती है, न तो नीचे ग्लानि से मेरे नयन हैं, न ही फूला हुई से मेरा हिया है।

### बुद्ध के साथ एक शाम

रक्तरंजित साँक के
आकाश का आघार लेकर
एक पत्रविहीन तरु
कंकाल-सा आगे खड़ा है।
दुनगुनी पर नीड़ शायद चील का,
खासा वड़ा है।

एक मोटी डाल पर है एक भारी चील बैठी एक छोटी चिड़ी पंजों से दवाए जो कि रह-रह पंख घबराहट-भरी ग्रसमर्थता से फड़फड़ाती, छुट न पाती, चील कटिया-सी नुकीली चोंच से है वार-वार प्रहार करती, नोचकर पर डाल से नीचे गिराती. मांस खाती, मोड़ गर्दन इस तरफ़ को, उस तरफ़ को देख लेती: चार कायर काग चारों ग्रोर मंडलाते हुए हैं शोर करते। दूर पर कुछ में खड़ा है।

किंतु लगता डाल पर मैं ही पड़ा हूँ; एक भीषण गरुड़ पक्षी मांस मेरे वक्ष का चुन-चुन निगलता जा रहा है;

### ग्रीर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है।

ग्रर्थ इसका, मर्भ इसका जब न कुछ भी समक्त पड़ता बुद्ध को ला खड़ा करता— हश्य ऐसा देखते होते ग्रगर वे सोचते क्या, कल्पना करते ? न करते ? चील-चिड़िया के लिए, मेरे लिए भी किस तरह के भाव उनके हिये उठते ?

शुद्ध, सुस्थिरप्रज्ञ, बुद्ध प्रबुद्ध ने दिन-भर बुभुक्षित चील को संवेदना दी. नृष्ति पर संतोप उनके नेत्र से भलका. उसी के साथ चिड़िया के लिए संवेदना के ग्रश्रु ढलके, म्रा खड़े मेरे वग़ल में हुए चल के, प्रारा-तन-मन हुए हल्के, हाथ कंवे पर घरा, ले गए तक के तले, जैसे वे-चले ही पाँव मेरे चले ! नीचे तर्जनी की, वहत-से छोटे-वड़े, रंगीन, कोमल-करुण-विखरे-से परों से. धरिएा की घड़कन रुकी-सी हत्पटी पर, प्रकृति की ग्रनपढ़ी लिपि में, एक कविता-सी लिखी थी!

### पानी-मरा मोती : आग-मरा आदमी

आदमी--जा चुका है, मर चुका है, मोतियों का वह सुभग पानी कि जिसकी मरजियों से सुन कहानी, उल्लसित-मन, ऊर्ज्वसित-भूज, सिंधु की विक्षुब्ध लहरें चीर जल गंभीर में सर-सर उतरता निडर पहुँचा था ग्रतल तक; सीपियों को फाड़, मुक्ता-परस-पुलकित, भाग्य-धन को मुट्टियों में बाँध, पूरित-साघ, ऊपर को उठा था: ग्री' हथेली पर उजाला पा चमत्कृत-हग हुश्रा था। दैत्य-सी दु:साहसी होती जवानी ! ग्राज इनको उँगलियों में फेर फिर-फिर डूव जाता है विचारों की अगम गहराइयों में, ग्रीर उतरा

श्रीर ग्रपने-ग्राप पर ही मुसकराकर पूछता हूँ, क्या यही वे थे कि जिनके लिए मदिरा-सी पिए बाड़व-विलोड़ित, क्षुघित पारावार में मैं घँस ुगया था। कौन-सा शैतान मेरे प्राण में, मेरी शिराओं-घमनियों में वस गया था!

X

X

मोती-मंद से हो

मंदतर-तम वंद-सी वे घड़कनें ग्रव हो गई हैं श्रागवाली, रागवाली, गीतवाली, मंत्रवाली, मुग्ध सुनने को जिन्हें छाती विघा डाली कभी थी, श्रौर हो चिर-मुक्त वंघन-माल श्रंगीकार की थी; साँस की भी गंघ-गति गायव हुई-सी; क्या भुजाएँ थीं यही हढ़-निश्चयी, विजयी जिन्होंने युग-युगांत नितांत शिथिल जड्त्व को था छुम्रा, छेड़ा, गुदगुदाया— श्राः जीवन के प्रथम सुस्पर्श-हर्पोत्कर्प को कैसे वताया जाय— क्या थीं मुट्टियाँ ये वही जिनको जकड़ में ग्रा मुक्ति ने था पूर्व का प्रारव्य कोसा! फटी सीपी थी नहीं

कारा कटी थी,
निशां तिमिरावृत छटी थी
श्रौर श्रंजलिपुटी का
पहला सुहाता मनुज-काया ताप
भाया था, समाया था नसों में, नाड़ियों में।
खुली मुट्ठी थी
कि हग में विश्व प्रतिबिबित हुआ था;
श्रौर अब वह लुप्त सहसा;
मुट्ठियाँ ढीली, उंगलियाँ शुष्क, ठंडी-सी,
विनष्टस्फूर्ति, मुर्दा।
क्या यही वे थीं कि जिनके लिए
श्रन्तर्द्धन्द्द, हलचल बाहरी सारी सहारी!
देख ली दुनिया तुम्हारी!

#### तीसरा हाथ

एक दिन
कातर हृदय से,
करुएा स्वर से,
ग्रौर उससे भी ग्रधिक
डव-डब हुगों से,
था कहा मैंने
कि मेरा हाथ पकड़ो
क्योंकि जीवन पंथ के ग्रव कटट
एकाकी नहीं जाते सहे।

श्रीर तुम भी तो किसी से यही कहना चाहती थीं; पंथ एकाकी तुम्हें भी था ग्रखरता; एक साथी हाथ तुमको भी किसी का चाहिएथा, पर न मेरी तरह तुमने वचन कातर कहे।

खैर, जीवन के
उतार-चढ़ाव हमने
पार कर डाले बहुत-से;
ग्रंधकार, प्रकाश
ग्रांधी, बाढ़, वर्पा
साथ भेली;
काल के बीहड़ सफ़र में
एक दूजे को
सहारा ग्रीर ढारस रहे।

लेकिन,
शियिल चरणे,
श्रव हमें संकोच क्यों हो
मानने में,
श्रव शिखर ऐसा
कि हम-तुम
एक दूजे को नहीं पर्याप्त,
कोई तीसरा ही
हाथ मेरा श्री तुम्हारा गहे।

## दो चित्र

—यह कि तुम जिस स्रोर जास्रो चलूं में भी, यह कि तुम जो राह थामो

, रहें थामे हुए मैं भी, यह कि क़दमों से तुम्हारे क़दम अपना मैं मिलाए रहूँ ऽ… यह कि तुम खींचो जिधर को खिचं, जिससे तुम मुक्ते चाहो वचाना वर्चूं, यानी कुछ न देखूँ, कुछ न सोचूँ, मुछ न अपने से कहाँ-मुक्तसे न होगा; छूटने को, विलग जाने, ठोकरें खाने, लुढ़कने, गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल, चंचल ग्राज मेरी चाह। -यह कि अपना लक्ष्य निश्चित में न करता, यह कि अपनी राह मैं चुनता नहीं हूँ, यह कि अपनी चाल मैंने नहीं साधी, यह कि खाई-खंदकों को श्रांख मेरी देखने से चूक जाती, यह कि मैं खतरा उठाने से हिचकता-भिभकता हूँ, यह कि मैं दायित्व अपना श्रोड़ते घबरा रहा हैं--कुछ नहीं ऐसा। शुरू में भी कहीं पर चेतना थी, भूल कोई बड़ो होगी, तुम सँभाल तुरन्त लोगे; श्रंत में भी श्राखासन चाहता हूँ

अनगही मेरी नहीं है बाँह।

#### मरण काले

(निराला के मृत शरीर का चित्र देखने पर)

मरा मैंने गरुड़ देखा, गगन का अभिमान, घराशायी, घूलि घूसर, म्लान!

मरा मैंने सिंह देखा, दिग्दिगंत दहाड़ जिसकी गूँजती थी, एक भाड़ी में पड़ा चिर-मूक, दाढ़ी-दाढ़-चिपका थुक।

मरा मैंने सर्प देखा, स्फूर्ति का प्रतिरूप लहरिल, पड़ा भू पर बना सीधी और निश्चल रेख

मरे मानव-सा कभी में दीन, हीन, मलीन, ग्रस्तंगमितमहिमा, कहीं, कुछ भी नहीं पाया देख।

क्या नहीं है मरण जीवन पर अवार प्रहार ?— कुछ नहीं प्रतिकार ।

क्या नहीं है मरण जीवन का महा ग्रपमान ?— सहन में ही त्राण ।

क्या नहीं है मरण ऐसा शत्रु

जिसके साथ, कितना ही समर कर, निबल निज को मान, सबको, सदा, करनी पड़ी उसकी शरण अंगीकार?—

क्या इसी के लिए मैंने
नित्य गाए गीत,
ग्रंतर में संजोए प्रीति के ग्रंगार,
दी दुर्नीति को डटकर चुनौती,
ग़लत जीती बाजियों से
मैं बराबर
हार ही करता गया स्वीकार,—
एक श्रद्धा के भरीसे
न्याय, कहएगा, प्रेम—सबके लिए
निर्भर एक ही ग्रज्ञात पर मैं रहा
सहता बुद्धि-व्यंग्य प्रहार?

इस तरह रह ग्रगर जीवन का जिया कुछ ग्रयं, मरण में मैं मत लगूं ग्रसमर्थ !

# १९६२--'६३ की रचनाएँ

# सूर समर करनी करहिं"

सर्वथा ही
यह उचित है

श्रो' हमारी काल-सिद्ध, प्रसिद्ध
चिर-वीर प्रसिवनी,
स्वाभिमानी भूमि से
सर्वदा प्रत्याचित यही है,
जब हमें कोई चुनौती दे,
हमें कोई प्रचारे,
तब कड़क
हिमम्प्रङ्ग से श्रासिष्ठ
यह उठ पड़े,
हुकारे—
कि घरती कंपे,

शन्द ही के वीच में दिन-रात वसता हुग्रा उनकी शक्ति से, सामर्थ्य से— ग्रक्षर— ग्रपरिचित में नहीं हूँ।

किंतु, सुन लो, शब्द की भी, जिस तरह संसार में हर एक की, कमजोरियाँ, मजबूरियाँ हैं।---शब्द सवलों की सफल तलवार हैं तो शब्द निवलों की नपुंसक ढाल भी हैं। जान लो भी, जीभ को जव-जव भुजा का एवजी माना गया है, कंठ से गाना गया है। भ्रौर ऐसा अजदहा जव सामने हो कान ही जिसके न हों तो गीत गाना--हो भले ही वीर रस का वह तराना-गरजना, नारा लगाना, शक्ति अपनी क्षीग् करना, दम घटाना। वड़ी मोटी खाल से उसकी सकल काया दकी है। सिर्फ़ भाषा एक जो वह समभता है सबल हाथों की करारी चोट की है।

स्रो हमारे वज्र-दुर्दम देश के विक्षुब्ध-क्रोधातुर जवानो ! किटिकटाकर ग्राज ग्रपने वज्र के-से दाँत भींचो, खड़े हो, ग्रागे बढ़ो, ऊपर चढ़ो, वेकंठ खोले। बोलना हो तो तुम्हारे हाथ की दो चोटें बोलें!

### उघरिंह ऋंत न होइ निबाह्"

ग्रगर दुश्मन खींचकर तलवार करता वार, उससे नित्य प्रत्याशित यही है, चाहिए इसके लिए तैयार रहना; यदि अपरिचित-ग्रजनवी कर खड्ग ले म्रागे खड़ा हो जाय, अचरज वड़ा होगा, कम कठिन होगा नहीं उससे सँभलना ; कितु युग-युग मीत अपना, जो कि भाई की दहाई दे दिशाएँ हो गुँजाता, चीलवान जहान भर को हो जनाता, पीठ में सहसा छुरा यदि भोंकता, परिताप से, विक्षोभ से, आक्रोश से, यात्मा तड्पती,

नीति घुनती शीश, छाती पीट मर्यादा विलखती, विश्वमानस के लिए संभव न होता इस तरह का पाशविक आघात सहना; शाप इससे भी वड़ा है शतु का प्रच्छन्न रहना।

यह नहीं ग्राघात, रावरा का उघरना; राम-रावण की कथा की श्राज पुनरावृति हुई है। हो दशानन कलियुगी, त्रेता युगी, छल-छद्म ही ग्राधार उसके-वने भाई या भिखारी, जिस किसी भी रूप में मारीच को ले साथ श्राए कई उस मक्कार के हैं रूप दुनिया ने बनाए। म्राज रावरा दक्षिरापय नहीं, उत्तर से उतर हर ले गया है, नहीं सीता, किंतु शीता-शीत हिममंडित शिखर की रेख-माला से सुरक्षित, शांत, निर्मल घाटियों को, स्तब्ध करके. दग्ध करके. उन्हें अपनी दानवी गुरु गर्जना की विजलियों से। श्रौर इस सीता-हरण में, नहीं केवल एक समरोन्मुख सहस्रों लौह-काय जटायु घायल मरे

ग्रपने शौर्य-शोणित की कहानी इवेत हिमगिरि की शिलाग्रों पर ग्रमिट जिखते गए हैं।

इसलिए फिर ग्राज
सूरज-चाँद
पृथ्वी, पवन को, ग्राकाश को
साखी बनाकर
तुम करो
संक्षिप्त
पर गंभीर, दृढ़
भीष्म-प्रतिज्ञा
देश जन-गण-मन समाए राम !—
ग्रक्षत ग्रान,
ग्रक्षत ग्रान,
ग्रक्षत काय,
'जो में राम तो कुल सहित कहिहि दशानन ग्राय !"

#### गांधी

एक दिन इतिहास पूछेगा कि तुमने जन्म गांघी को दिया या,

जिस समय हिंसा,
कुटिल विज्ञान वल से हो समन्वित,
घर्म, संस्कृति, सम्यता पर डाल पर्दा,
विश्व के संहार का पड्यंत्र रचने में लगी थी,
तुम कहाँ थे ? और तुमने क्या किया था ?

एक दिन इतिहास पूछेगा

कि तुमने जन्म गांधी को दिया था,
जिस समय अन्याय ने पशु-वल सुरा पी—
जग्र, उद्धत, दंभ-उन्मद—
एक निर्वल, निरपराघ, निरीह को
था कुचल डाला

तुम कहाँ थे ? ग्रीर तुमने क्या किया था ?

एक दिन इतिहास पूछेगा

कि तुमने जन्म गांघी को दिया था,
जिस समय अधिकार, शोषण, स्वार्थ
हो निर्लज्ज, हो निःशंक, हो निर्देन्द्र
सद्यः जगे, सँभले राष्ट्र में घुन-से लगे
जर्जर उसे करते रहे थे,
तुम कहाँ थे ? और तुमने क्या किया था ?

क्योंकि गांघी व्यर्थं
यदि मिलती न हिंसा को चुनौती,
क्योंकि गांघी व्यर्थं
यदि अन्याय की ही जीत होती,
क्योंकि गांघी व्यर्थं
जाति स्वतंत्र होकर
यदि न अपने पाप घोती!

युग-पंक : युग-ताप

दूध-सी कर्पूर-चंदन चाँदनी में भी नहाकर, भीगकर मैं नहीं निर्मल, नहीं शीतल हो सक्रूंगा, क्योंकि मेरा तन-वसन
युग पंक में लियड़ा-सना है
ग्रीर मेरी ग्रात्मा युग-ताप से मुलसी हुई है;
नहीं मेरी ही तुम्हारी, ग्री' तुम्हारी ग्रीर सव की।
वस्त्र सवके दाग-बब्बे से मरे हैं,
देह सवकी कीच-काँदों में लिसी, लिपटी, लिपेटी।

कहाँ हैं वे संत
जिनके दिव्य हग
सप्तावरण को भेद ग्राए देख—
करुणासिंधु के नव नील नीरज लोचनों से
ज्योति निर्भर वह रहा है,
वैठकर दिक्काल
हढ़ विश्वास की ग्रविचल शिला पर
स्नान करते जा रहे हैं
ग्रीर उनका कलुप-कल्मप
पाप-ताप-'भिशाप धुलता जा रहा है।

कहाँ हैं वे किंव मिंदर-हग, मघुर-कंठी श्रौर उनकी कल्पना-संजात प्रेयित्याँ, पिटारी जाहुओं की, हास में जिनके नहाती है जुन्हाई, जो कि अपनी वाहुओं से घेर वाड़व के हृदय का ताप हरतीं, श्रौर अपने चमत्कारी श्राँचलों से पोंछ जीवन-कालिमा को लालिमा में बदलतीं, छलतीं समय को। श्राज उनकी मुक्ते, तुमको, श्रीर सबको है जरूरत। कहाँ हैं वे संत ? वे किव हैं कहाँ पर ?— नहीं उत्तर।

वायवी सब कल्पनाएँ-भावनाएँ ग्राज युग के सत्य से ले टक्करें गायब हुई हैं। कुछ नहीं उपयोग उनका। था कभी ? संदेह मुक्तको। किंतु ग्रात्म-प्रवंचना जो कभी संभव थी नहीं अब रह गई है। तो फँसा युग-पंक में मानव रहेगा ? तो जला युग-ताप से मानव करेगा ? नहीं। लेकिन, स्नान करना उसे होगा श्रांसुश्रों से-पर नहीं श्रसमर्थ, निवंल ग्रौर कायर, सबल परचाताप के उन ग्रांसुग्रों से, जो कलंकों का विगत इतिहास घोते। स्वेद से-पर नहीं दासों के, खरीदे और वेचे,-खुद वहाए, मृत्तिका जिससे कि ग्रपना ऋण चुकाए। रक्त से--पर नहीं अपने या पराए, उसी पावन रक्त से जिसको कि ईसा और गांघी की हथेली और छाती ने वहाए।

#### गत्यवरोध

बीतती जब रात, करवट पवन लेता, गगन की सव तारिकाएँ मोड लेतीं वाग, उदयोन्मुखी रवि की वाल-किरएों दौड़ ज्योतिर्मान करतीं क्षितिज पर पूरव दिशा का द्वार, मुर्ग मुँडेर पर चढ़ तिमिर को ललकारता, पर वह न मुड़कर देखता, धर पाँव सिर पर भागता, फटकार करपर जाग दल के दल विहग कल्लोल से भूगोल और खगोल भरते, जागकर सपने निशा के चाहते होना दिवा-साकार, युग-शृङ्गार। कैसा यह सवेरा! खींच-सी ली गई वरवस रात की ही सौर जैसे और आगे,— कुढ़न-कुंठा-सा कुहासा, पवन का दम घुट रहा-सा,

खींच-सी ली गई वरवस
रात की हो सौर जैसे ग्रौर ग्रागे,—
कुढ़न-कुंठा-सा कुहासा,
पवन का दम घुट रहा-सा,
घुंघ का चौफेर घेरा,
सूर्य पर चढ़कर किसी ने
दाव-जैसे उसे नीचे को दिया है,
दिये-जैसा घुएँ से वह घिरा,
गहरे कुएँ में है दिपदिपाता,
स्वयं ग्रपनी साँस खाता।

एक घुग्घू, पच्छिमी छाया-छपे वन के गिरे; विखरे परों को खोंस चैठा है वकुल की डाल पर, गोले हगों पर घूप का चश्मा लगाकर— प्रात का ग्रस्तित्व ग्रस्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर।

भौर, घुघुग्राना शुरू उसने किया है-गुरू उसका वेणुवादक वही जिसकी जादुई घुन पर नगर के समी तूहे निकल ग्राए थे विलों से-गुरू गुड़ या किंतु चेला शकर निकला— साँप अपनी वाँवियों को छोड बाहर था गए हैं, भूख से मानो बहुत दिन के सताए, श्रीर जल्दी में, श्रॅधेरे में, उन्होंने रात में फिरती छुछूँदर के दलों को चर दवाया है-निगलकर हड़वड़ी में कुछ परम गति प्राप्त करने जा रहे हैं, श्री' जिन्होंने श्रवकचाकर, भूल अपनी भाँप मुँह फैला दिया था, वे नयन की जोत खोकर. पेट घरती से रगड़ते, राह अपनी वाँवियों की ढूँढ़ते हैं, किंतु ज्यादातर छ्छंदर छ्टपटाती-अधमरी मुँह में दवाए हुए किंकर्तव्यविमुद् बने पड़े हैं ; और घुग्घू को नहीं मालूम वह अपने शिकारी या शिकारों को समय के ग्रंघ गत्यवरोध से कैसे निकाले. किस तरह उनको बचा ले।

#### शब्द-शर

लक्ष्य-वेघी शब्द-शर वरसा, मुभ्ने निश्चय सुदृढ़, यह समर जीवन का न जीता जा सकेगा।

शब्द-संकुल उर्वरा सारी घरा है;
उखाड़ो, काटो, चलाग्रो—
किसी पर कुछ भी नहीं प्रतिवंघ;
इतना कष्ट भी करना नहीं,
सब को खुला खिलहान का है कोष—
श्रतुल, ग्रमाप ग्रीर श्रनंत।

शत्रु जीवन के, जगत के,
दैत्य अचलाकार
अडिग खड़े हुए हैं;
कान इनके विवर इतने बड़े
अगिरात शब्द-शर नित
पैठते हैं एक से औ'
दूसरे से निकल जाते।
रोम भी उनका न दुखता या कि भड़ता
और लाचारी, निराशा, बलैंट्य कुंठा का तमाशा
देखना ही नित्य पड़ता।

कव तलक, श्री कव तलक, यह लेखनी की जीभ की श्रसमर्थता निज भाग्य पर रोती रहेगी-? कव तलक, ग्रो कब तलक, ग्रपमान ग्रो' उपहासकर ऐसी उपेक्षा शब्द की होती रहेगी ?

कब तलक, जब तक न होगी जीभ मुखिया वज्रदंत, निशंक मुख की ; मुख न होगा गगन-गर्वलि, समुन्नत-भाल सरका; सर न होगा सिंधु की गहराइयों से घड़कनेवाले हृदय से युवत घड़ का; घड़ न होगा उन भुजाओं का कि जो हैं एक पर संजीवनी का शृंग साधे, एक में विध्वंस-व्यग्र गदा सँभाले. उन पगों का-ग्रंगदी विश्वासवाले---जो कि नीचे को पड़ें तो भूमि काँपे भ्रौर ऊपर को उठें तो देखते ही देखते त्रैलोक्य नापें।

यह महा संग्राम

जीवन का, जगत का, जीतना तो दूर लड़ना भी कभी संभव नहीं है शब्द के शर छोड़नेवाले सतत लिंघमा-उपासक मानवों से; एक महिमा ही सकेगी होड़ ले इन दानवों से।

#### लेखनी का इशारा

ना ऽऽऽ ग !

—मैंने रागिनी तुभको सुनाई वहुत,
श्रनका तू न सनका—
कान तेरे नहीं होते,
किंतु ग्रपना गान केवल कान के ही लिए
मैंने कव सुनाया,
तीन-चौथाई हृदय के लिए होता।
इसलिए ही तो तुभ मैंने कुरेदा और छेड़ा
भी कि तुभमें जान होगी श्रगर
तो तू फनफनाकर उठ खड़ा होगा,
गरल-फुफकार छोड़ेगा,
चुनौती करेगा स्वीकार मेरी,
किंतु उलभी रज्जु की तू एक ढेरी।

इसी बल पर, धा ऽऽऽघ, कुंडल मारकर तू उस खजाने पर डटा वैठा हुआ है जो हमारे पूर्वजों के त्याग, तप, बलिदान, श्रम की, स्वेद की गाढ़ी कमाई? हमें सींपी गई थी यह निधि कि भोगें त्याग से हम उसे, जिससे हो सके दिन-दिन सवाई; किंतु किसका भोग, किसका त्याग, किसकी वृद्धि! पाई हुई भी है आज अनपाई-गैंवाई।

दूर भग,
भय कट चुका,
भ्रम हट चुका—
श्रनुतय-विनय से
रीभनेवाला हृदय तुभमें नहीं है—
खोल कुंडल,
भेद तेरा खुल चुका है,
गरल-वल तुभमें नहीं ग्रव,
क्योंकि उससे विपमतर विष पर
बहुत दिन तू पला है,
चाटता चाँदी रहा है,
सूँघता सोना रहा है।

लटुवाजों की कमी
कुछ नहीं मेरे भाइयों में,
पर मरे को मार करके—
लिया ही जिसने, दिया कुछ भी नहीं,
यदि वह जिया तो कौन मुर्दा ?—
कौन शाह मदार अपने को कहाए! '

१. मरे को मारें शाह मदार-कहावत है।

क़लम से ही

मार सकता हूँ तुभे मैं;

क़लम का मारा हुग्रा

वचता नहीं है।

कान तेरे नहीं,

सुनता नहीं मेरी वात

ग्राँखें खोलकर के देख

मेरी लेखनी का तो इशारा—

उगा-डूवा है इसी पर

कहीं तुभसे वड़ों,

तुभसे जड़ों का

किस्मत-सितारा!

# विभाजितों के प्रति

दग्ध होना ही

ग्रगर इस ग्राग में है

व्यर्थ है डर,

पाँव पीछे को हटाना,

व्यर्थ वावेला मचाना।

पूछ ग्रपने ग्राप से उत्तर मुफे दो, ग्राग्नियुत हो ? ग्राग्निहत हो ?

ग्राग ग्रालिंगन करे यदि ग्राग को किसलिए भिभके ? चाहिए उसको भुजा भर श्रौर भभके !

श्रीर श्रिम्न निरिन्न को यदि श्रंग से अपने लगाती, श्रौर सुलगाती, जलाती, श्रीर अपने-सा बनाती, तो कहीं सौभाग्य रेखा जगमगाई- -श्राग जाकर लौट श्राई!

किंतु शायद तुम कहोगे आग आधे, और आधे भाग पानी। तुम विभाजन की, द्विधा की, डरी अपने आप से, ठहरी हुई-सी हो कहानी। आग से ही नहीं पानी से डरोगे, दूर भागोगे, करोगे दीन कंदन, पूर्व मरने के हजार वार मरोगे।

क्योंकि जीना और मरना एकता ही जानती है, वह विभाजन संतुलन का भेद भी पहचानती है।

### भिगाए जा, रे ...

भीग चुकी ग्रव जब सब सारी, जितना चाह भिगाए जा, रे!

ग्राँखों में तस्वीर कि सारी
सूखी-सूखी, साफ़, ग्रदागी,
पड़नी थी दो छींट छटककर
मैं तेरी छाया से भागी!
वचती तो जड़ हठ, कुंठा की
ग्रभिमानी गठरी वन जाती;
भाग रहा था तन, मन कहता
जाता था, पिछुग्राए जा, रे!
भीग चुकी ग्रव जब सब सारी,
जितना चाह भिगाए जा, रे!

सव रंगों का मेल कि मेरी उजली-उजली सारी काली, और नहीं गुन ज्ञात कि जिससे काली को कर दूँ उजियाली;

डर के घर में लापरवाही, निर्भयता का मोल बड़ा है; ग्रव जो तेरे मन को भाए तू वह रंग चढ़ाए जा; रे!

भीग चुकी अब जब सब सारी; जितना चाह भिगाए जा, रे!

कठिन कहाँ था गीला करना, रंग देना इस वसन, वदन को, मैं तो तव जानूं रस-रंजित कर देजब तू मेरे मन को, तेरी पिचकारी में वह रंग, वह गुलाल तेरी भोरी में हो तो तू घर, आँगन, भीतर, वाहर फाग मचाए जा, रे! भीग चुकी ग्रब जब सब सारी, जितना चाह भिगाए जा, रे!

मेरे हाथ नहीं पिचकारी
श्रीर न मेरे कॉंघे भोरी,
श्रीर न मुभमें है वल, साहस,
तेरे साथ करूँ वरजोरी,
वया तेरी गलियों में होली
एक तरफ़ी खेली जाती है?
श्राकर मेरे श्रालिंगन में
मेरे रंग रँगाए जा, रे!
भीग चुकी श्रव जब सव सारी,
जितना चाह भिगाए जा, रे!

### दिये की माँग

रक्त मेरा माँगते हैं। कौन ? वे ही दीप जिनको स्तेह से मैंने जगाया।

वड़ा अचरज हुआ किंतु विवेक बोला: ग्राज अचरज की जगह दुनिया नहीं है, जो ग्रसंभव ग्रौर संभव को विभाजित कर रही थी रेख अब वह मिट रही है। ग्रांख फाड़ो ग्रौर देखो नग्न-निर्मम सामने जो ग्राज ग्राया। रक्त मेरा माँगते हैं। कौन ? वे ही दीप जिनको स्नेह से मैंने जगाया।

वक्र भींहें हुईं
किंतु विवेक वोला:
कोघ ने कोई समस्या हल कभी की?
दीप चकनाचूर होकर भूमि के ऊपर पड़ा है;
तेल मिट्टी सोखती है,
वितिका मुंह किए काला,
वोल, तेरी आँख को यह चित्र भाया?
रक्त मेरा माँगते हैं।
कौन?
वे ही दीप जिनको स्नेह से मैंने जगाया।

मन वड़ा ही दुखी,
किंतु विवेक चुप है।
भाग्य-चक्रों में पड़ा कितना कि मिट्टी से दिया हो,
लाख ग्राँसू के कगों का सत्त कगा भर स्नेह होता,
वर्तिका में हृदय-तंतु वटे गए थे,
प्रागा ही जलता रहा है।
हाय, पावस की निशा में, दीप, तुमने क्या सुनाया!
रक्त मेरा माँगते हैं।
कीन?
वे ही दीप जिनको स्नेह से मैंने जगाया।

स्नेह सब कुछ दान, मैंने क्या वचाया ? एक ग्रंतर्दाह, चाहूं तो कभी गल-पिघल पाऊँ। क्या बदा था, ग्रंत में मैं रक्त के ग्रांसू बहाऊँ ?

श्रभिनव सोपान ४७०

मांग पूरी कर चुका हूँ,
रिक्त दीपक भर चुका हूँ,
है मुभे संतोप मैंने ग्राज यह ऋण भी चुकाया।
रक्त मेरा मांगते हैं।
कौन?
वे ही दीप जिनको स्नेह से मैंने जगाया।

## अभिनव सोपान की कविताओं की अकारादि क्रम से प्रथम पंक्ति सूची

| प्रथम थेवित                                                                        | पृष्ठ-संख्या  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| प्र—अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, श्राज तू ही वोल मेरे भी गले से                     |               |
|                                                                                    | 308           |
| भंतर से या कि दिगंतर से ग्राई पुकार                                                | १७७           |
| मजेय तू अभी वना !                                                                  | २०६           |
| भव महंराति है और महंजल वेला,                                                       | ४१३           |
| अव गाँवों में घर-घर शोर                                                            | \$=8          |
| ग्रव तुमको अपित करने को मेरे पास बचा ही क्या है !                                  | 382           |
| ग्रव दिन वदले, घड़ियाँ वदलीं,                                                      | ४५४           |
| ग्रगर दुरमन                                                                        | १३७           |
| भव मत मेरा निर्माण करो !                                                           | <b>१</b> ३०   |
| प्रव वे मेरे गान कहाँ हैं !                                                        | १४७           |
| श्रीन देश से याता हूं में !                                                        | <b>१</b> ४४   |
| श्रीन पथ ! श्रीन पथ ! श्रीन पथ !                                                   | 880           |
| श्रभी कल ही                                                                        | 8%            |
| श्रहे, कोयल की पहली कूक !                                                          | 8=<br>°×      |
| श्रहे, मैंने कलियों के साथ,                                                        | 305           |
|                                                                                    | २०६           |
| श्रास्त्रो वापू के श्रन्तिम दर्शन कर जाश्री,                                       | १३२           |
| कारते तम प्रध से हट जाए !                                                          | 283           |
|                                                                                    | <b>७०</b> ६   |
| काज चंचला की वाही में उलकी दा है पार गरा                                           | ४२१           |
| लाहर महुँगा है. संघा रूपया ।                                                       | <b>२३२</b>    |
| नेवार रिको एकर संबंधा वा ।                                                         | ₹9=           |
| ग्राज मन-वापा, त्रिन, राहर ।<br>ग्राज मलार कही तुम छेड़े, मेरे नवन भरे श्राते हे । | 887           |
| मानकीजा चेका है.                                                                   | र्रद          |
| प्राधनिक जगत की स्पर्धापूण नुमाइश म                                                | •             |
| я                                                                                  | यम पंतित सूची |

```
प्रयम पंक्ति
```

इलने मत उन्मत्त वनो । इस पार, प्रिये, मघु है, तुम हो, इस रुपहरी चाँदनी में सो नहीं सकते पहेल और हम भी । इसीलिए खडा रहा

च-- उग्रा हुग्रा है नया चाँद, उल्लास-चपल, उन्माद-तरल, उसने ग्रपना सिद्धांत न वदला मात्र लेश, उसे न विश्व की विभतियाँ दिखीं,

ए— एक दिन एक दिन इतिहास पूछेगा

ऐ - ऐसा भी कोई जीवन का मैदान कहीं

ख्रो—-ग्रो, उज्जियनी के वाक्-जयी जगवंदन ! ग्री देशवासियो, बैठ न जाग्नी पत्यर से, ग्री पावस के पहले वादल,

श्रो-श्रीर छाती वच्च करके

क- कर रहा हूँ याज में याजाद हिंदुस्तान का याह्वान ! कह रहा जग वासनामय कहते हैं, तारे गाते हैं ! काम जो तुमने कराया, कर गया; कितना अकेला ग्राज में ! किस और मैं ? किस और मैं ? किस कर में यह वीणा घर दूं ? किसके लिए ? किसके लिए ? कुछ शक्ल तुम्हारी घवराई-घवराई-सी, कूदिन लगा, सरोजिनी सजा न सर, कैसे भेंट तुम्हारी ले लूं ? कोई गाता में सो जाता ! कोई नहीं, कोई नहीं ! कौन था वह युगल कौन सरसी को अकेली और सहमी कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुमको मानसर भूला हुम्रा है ?

धनिनव सोपान

क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊँ ?

|      | त्रथम पंत्रित                                        | पृष्ठ-संख्या |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
|      | नया करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी ?                     | १५८          |
|      | नया भूलूँ, नया याद करूँ में !                        | १३४          |
|      | वया है मेरी वारी में।                                | १५३          |
|      | क्षतशीश मगर नतशीश नही !                              | १४३          |
| स-   | —खजुराहो के निडर कलाघर, ग्रमर शिला में गान तुम्हारा। | २६७          |
|      | खींचती तुम कौन ऐसे वधनों से                          | २४३          |
| ग-   | —गंगा की लहर धमर है,                                 | 378          |
|      | गरमी में प्रातःकाल पवन                               | 355          |
|      | गर्म लोहा, पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है।  | ३०३          |
|      | गांघी : ग्रन्याय-ग्रत्याचार का दासत्व सहती           | ४०१          |
|      | गीत कह इसको न, दुनिया,                               | 308          |
|      | गीत मेरे लग वाल !                                    | ५२           |
|      | गुण तो निःसंशय देश तुम्हारे गाएगा,                   | <b>२२६</b>   |
|      | गुंजी मदिरालय भर में                                 | ६२           |
|      | गोरा वादल !                                          | ४२२          |
| च~   | —चचला के वाहु का ग्रभिसार वादल जानते हों,            | २६५          |
|      | चल वंजारे,                                           | 805          |
|      | चाँदनी फ़ैली गगन में, चाह मन में।                    | २३१          |
|      | चाँद-सितारो, मिलकर गाम्रो !                          | १५६          |
|      | चाक चले चाक !                                        | ४१२          |
| ঘ্র– | –छितवन की,                                           | ४१४          |
|      | छू <mark>गया है कौन मन के</mark> तार,                | १६१          |
| ল—   | -जग की व्याकुलता का केंद्र                           | २८४          |
|      | जगत-घट को विष से कर पूर्ण                            | 338          |
|      | जय हो, हे संसार, तुम्हारी!                           | १३५          |
|      | जाग्रो कित्पत साथी मन के !                           | १३५          |
|      | जाम्रो, लाम्रो, पिया, निदया से सोन मछरी।             | ३७०          |
|      | जाड़ों के दिन थे, दोनों बच्चे ग्रमित, ग्रजित         | ३६५          |
|      | जानकर अनजान वन जा।                                   | १५१          |
|      | जाल-समेटा करने मे भी                                 | ३न६          |
|      | जिसके थागे भंभा एकते,                                | १६०          |
|      | जीवन की आपाधापी में कव वक्त मिला                     | २५५          |
|      | जीवन में शेप विपाद रहा !                             | १४६          |

```
प्रचन पंक्ति
    जीवन जाप या वरदान ?
    जो सड़ा है तोड़ कारागार की दीवार, मेरा देश है।
    जो बीत गई सो बात गई !
ड-डैक्रोडिल, उँक्रोडिल, उँक्रोटिल-
    टोंगा डोले.
त-तव रोक न पाया में श्रांनू !
     तन के सो तुल, तौ सुविधा में मेरा मन वनवास दिया-मा।
     तीर पर कैसे रुकें में.
     तुम उठा लुकाठी सड़े हए चौराहे पर.
     तुमको छोड़ कहीं जाने को माज हृदय स्वच्छंद नहीं है।
     तुमको मेरे प्रिय प्राण निमंत्रण देते।
     तुम गा दो, मेरा गान श्रमर हो जाए !
     तुम तुफ़ान समक्त पाम्रोगे ?
     "तुम न समकोगे,
     तुम बड़ा उसे ग्रादर दिखलाने ग्राए.
     त्म्हारा लौह चक ग्राया !
      तुम्हारे नील भील-से नैन,
      तू क्यों कैठ गया है पथ पर ?
      शाहि, शाहि कर उठता जीवन !
 य-या उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर
      यैलियां समर्पित की सेवा के हित हजार.
 द-दग्घ होना ही
      दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!
      दूब-सी कर्पूर-चंदन चाँदनी में
      दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार श्रकेले।
      देश के बेपड़े, भोले, दीन लोगों !
      देवि, गया है जोड़ा यह जो
      देवतात्रो !
       देवलोक की मिट्टी लाकर
       दो नयन जिनसे कि फिर मैं
       दोनों चित्र सामने मेरे।
```

अभिनव सोपान

न-नत्यू खैरे ने गांधी का कर अन्त दिया, नतेन कर, नतेन कर, नागिन,

| प्रथम पंक्ति                                                 | पुष्ठ-संख्या |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ना ऽऽऽ ग !                                                   |              |
| नीड़ का निर्माण फिर-फिर,                                     | १७५          |
| पपंय जीवन का चुनौती                                          | 038          |
| पड़ गया बंगाले में काल,                                      | <b>१</b> ६२  |
| पहचानी वह पगध्वनि मेरी                                       | 83           |
| पिन्छम ताल पर न जाना, न नहाना, लिछमा !                       | ४१७          |
| पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर ब्राज भी तुमको वुलाना ।          | २६६          |
| पीठ पर घर वोभ अपनी राह नापूँ,                                | 808          |
| पुकारता पपीहरा पि ः ग्या, पि ः ग्या,                         | २५६          |
| पूछता, पाता न उत्तर !                                        | १४१          |
| पृथ्वी रवतस्नान करेगी !                                      | २८३          |
| प्यार के पल में जलन भी तो मधुर है।                           | २३५          |
| प्यार, जवानी, जीवन इनका                                      | २३७          |
| प्राण, कह दो, भ्राज तुम मेरे लिए हो।                         | २३४          |
| प्राण, सध्या भुक गई गिरि, ग्राम, तह पर,                      | २४६          |
| प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर !                              | १४८          |
| त्रिय, शेष बहुत है रात अभी मत जाओ।                           | २५१          |
| फफुलमाला ले लो,                                              | 388          |
| व—वंद होना चाहिए                                             | ४३१          |
| वापू की हत्या के चालिस दिन वाद गया                           | २१३          |
| वीत चली सध्या की वेला !                                      | १२४          |
| वीते दिन कव भ्रानेवाले !                                     | १३१          |
| बीतती जब रात,                                                | ४४६          |
| वीन, त्रा छेड़ूँ तुक्के, मन में उदासी छा रही है।             | २६१          |
| युद्धं सरणं गच्छामि,                                         | 348          |
| वौरे ग्रामों पर बौराए भौर न ग्राए, कैसे समर्भू मधुऋत् ग्राई। | ३११          |
| भभारत के सब प्रसिद्ध तीर्थों से, नगरों से                    | २११          |
| भारत की यह परंपरा है—                                        | \$88         |
| भीग चुकी श्रव जब सब सारी <sub>।</sub>                        | ४६८          |
| भेद भ्रतीत एक स्वर उठता—                                     | २१०          |
| ममत डरो,                                                     | \$ \$ \$     |
| मधुप, नहीं ग्रव मधुवन तेरा !                                 | 9 5 9        |
| मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम स्राते, तब नया होता।   | २७६          |

प्रथम पनित सची

| प्रथम पंजित                                                  | पृष्ठ-संख्या |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| मगुरी, नाच, मगन-गन नाच !                                     | १७१          |
| मरा                                                          | 8%0          |
| मृत्या के,                                                   | ३७६          |
| माना भैने मिट्टी, कंकड़, परवर पूजा,                          | <b>324</b>   |
| माली, उपयन का सोन द्वार ।                                    | 38           |
| मिट्टी का तन, मस्ती का मन,                                   | ७२           |
| मिट्टी दीन फित्तनी, हाय!                                     | 2.43         |
| नुदु नावों के संगुरो की                                      | પ્રદ્        |
| मेले में सोई गुजरिया,                                        | ٠.<br>\$ د ب |
| मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा ।               | 200          |
| मेरे यौपन के साथी, तुम                                       | <b>२</b> हर  |
| मेरी तो हर सांस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मीन संदेंसे।         | २६३          |
| में सभी जिंदा, सभी यह                                        | ३२३          |
| में एक जगत को भला                                            | 48           |
| में कहां पर, रागिनी मेरी कहां पर !                           | <b>२३</b> २  |
| भें जीवन की यंका महान ।                                      | १६१          |
| में जीवन में कुछ कर न सका !                                  | १३६          |
| मेंने ऐसा कुछ कवियों से सुन रक्ला था                         | 335          |
| मेंने रोल किया जीवन से !                                     | १२६          |
| मेंने जीवन देखा, जीवन का, गान किया ।                         | ३१७          |
| में पपीहे की                                                 | 3 F F        |
| में प्रतिव्वनि मुन चुका, व्वनि सोजता हूँ ।                   | २३६          |
| मैं बहुत गाता हूँ,                                           | 3,4,4        |
| में मघुवाला मधुशाला की,                                      | ६=           |
| में सुख पर, सुखमा पर रीका, इसकी मुकको लाज नहीं है            | ३१३          |
| में हूँ उनके साथ खड़ी जो                                     | २८६          |
| य—यह कि तुम जिस ग्रोर जाग्रो                                 | 88=          |
| यह कौन चाहता है वापू जी की काया                              | 200          |
| यह जीवन श्री' संसार श्रधूरा इतना है,                         | ३२२          |
| यह पपीहे की रटन है !                                         | १२८          |
| याद श्राते हो मुक्ते तुम, ग्रो, लड़कपन के सवेरों के भिखारी ! | 335          |
| युग के युवा,                                                 | ३४७          |
| ये नियति-प्रकृति मुक्तको भरमाती जाएँगी,                      | ३८१          |
| ग्रभिनव सोपान                                                | ४७=          |

| . प्रथम पंवित                                      | पृष्ठ संख्या |
|----------------------------------------------------|--------------|
| र—रक्त मेरा माँगते हैं।                            | ४६६          |
| रवतरंजित साँभ के                                   | ४४३          |
| रात ग्राधी, खींचकर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था  |              |
| 'प्यार' तुमने ।                                    | २६७          |
| रात ग्राघी हो गई है!                               | 398          |
| रात की हर सांस करती है प्रतीक्षा                   | 370          |
| ल—लहर सागर का नहीं श्रृंगार,                       | १५०          |
| लक्ष्य-वेघी                                        | ४६२          |
| लाडो, वांस की वनाऊँ लिठया कि वँसिया ?              | ३७२          |
| ने प्रलय की नींद सीया                              | १८४          |
| लो दिन बीता, लो रात गई,                            | १५४          |
| व—वह नभ कंपनकारी समीर,                             | १५३          |
| वर्षं नव,                                          | १८८          |
| विष का स्वाद बताना होगा !                          | १४७          |
| वे ग्रात्माजीवी थे काया से कहीं परे                | २२१          |
| श-शब्द के ग्राकाश पर उडता रहा,                     | ४१०          |
| शहर का, फिर बड़े,                                  | ४इ४          |
| रयामारानी थी पड़ी रोग की शय्या पर,                 | ३००          |
| स—संध्या सिंदूर लुटाती है!                         | १२४          |
| समेट ली किरण कठिन दिनेश ने,                        | २५७          |
| समीर स्नेह-रागिनी सुना गया,                        | २४५          |
| सिख, श्रविल प्रकृति की प्यास कि हम-तुम भीगें ।     | २४८          |
| सिख, यह रागों की रात नहीं सोने की ।                | २५०          |
| सरलता से कुछ नहीं मुक्तको मिला है,                 | 888          |
| सर्वया ही                                          | 885          |
| साँभ खिले,                                         | ३८६          |
| साथ भी रखता तुम्हे तो, राजहंसिनि,                  | 306          |
| साथी, सो न, कर कुछ वात !                           | १२=          |
| सीपी में नील-परी सागर तरें,                        | ¥05          |
| सुधि में संचित वह सॉभ कि जब                        | २५२          |
| सुना कि एक स्वर्ग शोधता रहा,                       | २५६          |
| सुरा पी, मद पी, कर मधुपान,                         | 4            |
| सो न सकूँगा श्रोर न तुभको सोने दूँगा, हे मन-वीने । | २६२          |

| प्रयम पंतित                           | १८८-संस्था      |
|---------------------------------------|-----------------|
| सोना, दुधा परिणाम प्या ?              | 533             |
| स्फटिय-निर्मेल                        | \$. <b>4.</b> 4 |
| ह—हम गाधी की प्रतिमा के उतने पास राहे | 37.7            |
| ताम में तेरे नहाई यह अन्ताई।          | 23.8            |
| 'हें महारमन्,                         | *5.1°           |
| 'हें राम'नानित यह वही चौतमा, भाई,     | 554             |
| र्न जुपन पर पांच मेरे                 | ? १२            |
| <sub>में</sub> श्रंभेरी रात पर        | १७२             |
| हे प्रान भरा भीवन मुक्तमें,           | 33              |
| हे यह पतकः की माम, गरें।              | १२६             |
| हो गया बना देश के                     | ম্পূৰ্          |
| हो चुका है चार दिन नेरा तस्टारा       | 205             |

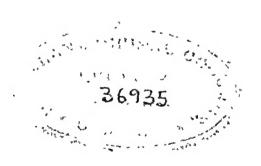